

# भारतवर्ष का श्रंधकारयुगीन इतिहास

(सन् १४० ई० से ३४० ई० तक )

यन्वादक

रामचंद्र वर्मा



GIFTED 67

GAJA RAMMOHUN ROY LIBRE . F. ... DATION. CALGUETA

नागरीपचारिणी सभा,काशी

प्रकाशकः नागरीप्रचारिग्गी सभा, काशी
मुद्रकः महताबराय, नागरी मुद्रग्ग, काशी
द्वितीय संस्करणः २००० प्रतियाँ, सं० २०१४ वि०
मुल्य १४)४०

#### पाकथन

यह प्रथ पाँच भागों में विभक्त है-(१) नाग वंश के अधीन भारत ( सन् १५०-२८४ ई० ); ( २ ) वाकाटक साम्राज्य ( सन् २८४-३४८ ई०); जिसके साथ परवर्ती वाकाटक राज्य ( सन् ३४८-५२० ई० ) संबंधी एक परिशिष्ट भी है; (३) मगध का इतिहास ( ई॰ पू॰ ३१-३४० ई॰ ); श्रौर समुद्रगुप्त का भारत; ( ४ ) दिच्चिणी भारत ( सन् २४०-३५० ई० ); श्रौर ( ५ ) गुप्त-साम्राज्य के प्रभाव । इस काल का जो यह इतिहास फिर से तैयार किया गया है, वह मुख्यतः पुराणों के आधार पर है और इंडियन एंटिकोरी के प्रधान संपादक की सूचना ( उक्त पत्रिका १६३२, पृ० १०० ) के अनुसार यह काम किया गया है। श्रीयुत के० के० राय एम० ए० से यह ग्रंथ प्रस्तुत करने में लेखक को जो सहायता प्राप्त हुई है श्रीर जो कई उपयोगी सूचनाएँ मिली हैं, उनके लिये लेखक उन्हें बहुत घन्यवाद देता है।

इसमें एक ही समय के आलग आलग राज्यों और प्रदेशों के संबंध की बहुत सी बातें आई हैं; और इसी लिये कुछ बातों की पुनकक्ति भी हो गई है। आशा है कि पाठक इसके लिये मुझे चमा करेंगे।

२३ जुलाई १६३२।

सन् १८० ई० से ३२० ई० तक का समय श्रंधकार युग कहा जाता है। मैं यह प्रार्थना करता हुआ यह काम अपने हाथ में लेता हूँ—

''हे ईश्वर, तू मुझे श्रंघकार में से प्रकाश में ले चल।''

काशीप्रसाद जायसवाल

### माला का परिचय

बोधपुर के स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद की मुंसिफ इतिहास श्रीर विशेषतः मुसलिम काल के भारतीय इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता श्रीर प्रेमी थे तथा राजकीय सेवा के कामों से वे जितना समय बचाते थे, वह सब वे इतिहास का श्रध्ययन श्रीर खोज करने श्रथवा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने में ही लगाते थे। हिंदी में उन्होंने श्रनेक उपयोगी ऐति-हासिक ग्रंथ लिखे हैं जिनका हिंदी संसार ने श्रच्छा श्रादर किया है।

श्रीयुत मुंशी देवीप्रसाद जी की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि हिंदी में ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था की जाय। इस कार्य के लिये उन्होंने ता॰ २१ जून १९१८ को ३५०० ए० श्रांकित मूल्य श्रीर १०५०० मूल्य के वंबई बंक लि॰ के सात हिस्से सभा को प्रदान किए थे श्रीर श्रादेश किया था कि इनकी श्राय से उनके नाम से सभा एक ऐतिहासिक पुस्तकमाला प्रकाशित करे। उसी के श्रनुसार सभा यह 'देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला' प्रकाशित कर रही है। पीछे से जब बंबई बंक श्रन्यान्य दोनों प्रेसीडेंसी बंकों के साथ संमिलित होकर इंपीरियल बंक के रूप में परिण्यत हो गया, तब सभा ने बंबई बंक के सात हिस्सों के बदले में इंपीरियल बंक के चौदह हिस्से, जिनके मूल्य का एक निश्चित श्रंश चुका दिया गया है, श्रीर खरीद लिए श्रीर श्रव यह पुस्तकमाला उन्हों से होने

वाली तथा स्वयं ऋपनी पुस्तकों की बिकी से होने वाली ऋाय से चल रही है। मुंशी देवीप्रसाद जी का वह दानपत्र काशी नागरीप्रचारिणी सभा के २६ वें वार्षिक विवरण में प्रकाशित हुआ है।

## विषय-सूची

#### पहला भाग

नाग वंश

### १ — विषय-प्रवेश

## हिंदू साम्राज्य के पुनर्शस्थापक

| विषय |                                               | বূদ্ত       |
|------|-----------------------------------------------|-------------|
| Ş    | १. श्रज्ञात समझा जानेवाला काल                 | ₹-४         |
| Ş    | २ साम्राज्य शक्ति का पुनर्घटन                 | ४–६         |
| Ş    | ३-४. वाकाटक सम्राट् ग्रौर उसके पूर्व की शक्ति | <b>६</b> -७ |
| Ş    | ५. भार-शिव                                    | 3-0         |
| Ş    | ६. भार-शिवों का द्यारंभ •••                   | 3           |
| Ş    | ७. भार-शिवों का कार्य                         | E-80        |
| Ş    | ८. भार-शिवों का परम संचित इतिहास              | १०          |
| ξ    | ६. कुशन साम्राज्य का र्यंत                    | ११          |
|      | २—भार-शिव कौन थे                              |             |
| ξ    | १०. भार-शिव श्रौर पौराश्यिक उल्लेख            | ११–१२       |
| \$   | ११. भार-शिव नाग थे                            | १२-१३       |

| विषय                                                     | চূম্ব         |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| § १२-१३. विदिशा के नाग                                   | 23-28         |
| § १४. बृष या नंदी नाग                                    | १६            |
| § १५. एक नाग लेख                                         | १७-१८         |
| § १६. पद्मावती                                           | १८-१६         |
| § १७-२१. नाग के सिक्के                                   | १६-२३         |
| § २२. विदिशा के नागों की वंशावली                         | २३-२४         |
| ३—ज्येष्ठ नाग वंश ऋौर वाकाट                              | ক্            |
| <ul><li> २२. विदिशा के मुख्य नाग वंश का ऋविकार</li></ul> |               |
| दौहित को मिल गया था                                      | २५-२६         |
| § २४. पुरिका और चगाका में नाग दौहित और                   |               |
| प्रवीर प्रवरसेन                                          | २७-२⊏         |
| § २५. शिलालेखों द्वारा पुराणों का समर्थन                 | ₹5-₹0         |
| ४भार-शिव राजा और उनकी वंश                                | गवली          |
| ु ९ २६. नव नाग                                           | ₹०−₹₹         |
| § २६ क. सन् १७५-१८० के लगभग वीरसेन                       |               |
| द्वारा मथुरा में भार-शिव राज्य की                        |               |
| स्थापना; वीरसेन का शिलालेख •••                           | <b>३३-</b> ४२ |
| § २६ ख. दूसरे भार-शिव राजा                               | ४२-५१         |
| § २७. भार-शिव कांतिपुरी श्रीर दूसरी नाग राज-             |               |
| घानियाँ                                                  | 48-410        |

| वेषय                                        | দূষ্ত                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| § २८. नव नाग                                | ત્ર ૭–તે દ                       |
| § २६. नागों की शासन-प्रणाली                 | ६०-६३                            |
| § २६ क. नागों की शाखाएँ                     | ६३–६⊏                            |
| § ३०. प्रवरसेन का सिका जो वीरसेन का माना    |                                  |
| गया है                                      | ६ <b>८–६</b> ६                   |
| § ३१. भाव-शतक ग्रौर नागों का मूल निवास-     | 4~-4€                            |
| स्थान                                       | <b>६</b> ६–७२                    |
| े ३१ क-३२. सन् ८० से १४० ई० तक नागों        | 46-04                            |
| के शरण लेने का स्थान                        | <b>y</b> e-50                    |
|                                             |                                  |
| ५ —पद्मावती श्रीर मगध में कुशन शास          | 7                                |
| § ३३. वनस्पर                                | ७५–७६                            |
| § ३४-३५. उसकी नीति                          | ७ <b>२</b> –७५<br>७६~ <b>८</b> ० |
| ९ ३६. कुशनों के पहले के सनातनी स्मृति-चिह्न | 09~40                            |
| त्रौर कुशनों की सामाजिक नीति                |                                  |
| § ३६ क. सन् १५०-२०० ई० की सामाजिक           | ८०-८५                            |
| श्रवस्था पर महाभारत                         |                                  |
| 이 나는 해진이 보는 경험적으로 나누워 되어 있다.                | <b>-4</b>                        |
| ६भार-शिवों के कार्य त्रीर साम्राज्य         |                                  |
| § ३७–३८. भार-शिवों के समय का धर्म कुशनों    |                                  |
| के मुकाबले में भार-शिव नागों की सफलता       |                                  |
| च उमानल न नार-ाराव नागा का सफलता            | て二十七 つ                           |

| विषय          |                              |             |         | <b>52</b>        |
|---------------|------------------------------|-------------|---------|------------------|
| Ş             | ३६. कुशनों की प्रतिष्ठा श्रौ | र शक्ति तथा | भार-    |                  |
|               | शिवों का साइस                | <b>**</b>   | •••     | ~ <b>E</b> 7–E & |
| Ş             | ४०-४१. भार-शिव शासन          | की सरलता    | ,       | <i>€</i> ४-€<    |
| Ş             | ४२. नाग श्रौर मालव           |             | •••     | 33-≈8            |
| Ş             | ४३. दूसरे प्रजातंत्र         | •••         |         | १०१-३३           |
| §             | ४४. नाग साम्राज्य, उसका      | खरूप श्रौर  | विस्तार | १०१–१०२          |
| Ş             | ४५. नागर स्थापत्य            | •••         | •••     | १०२-१०८          |
| Ş             | ४६ क४७. भूमरा मंदिर          | •••         |         | १०८-१११          |
| Ş             | ४८. नागर चित्र-कला           |             |         | १११              |
| Ş             | ४६. भाषा                     |             |         | ११२              |
| §             | ४६. क. नागर लिपि             |             | •••     | ११२-११३          |
| Ş             | ५०. गंगा श्रौर यमुना         |             | •••     | ११३              |
| ~ §           | ५१. गौ की पवित्रता           |             |         | ११४              |
| # Table 6     | इसरा                         | भाग.        |         |                  |
|               | वाकाटक राज्य (सर             | न् २४५–२५   | ८ ई० )  |                  |
| <b>7</b> 7, 3 | ७—व                          | ाकाटक       |         |                  |
| Ş             | ५२-५४. वाकाटक श्रीर उ        | नका महत्व   | •••     | ११५–१२०          |
| Ş             | ५५. पुराग श्रीर वाकाटक       | •••         | •••     | १२०-१२२          |
| 9- <b>\$</b>  | . ५६-५७ क. वाकाटकों का       | मूल निवास-स | थान     | १२२-१२६          |

| वेष | य |                                             |         | 98      |
|-----|---|---------------------------------------------|---------|---------|
|     | Ş | ५⊏. किलकिला यवनाः श्रशुद्ध पाठ है           | •••     | १२६-१२७ |
|     | Ş | ५६. विंध्यशक्ति •••                         |         | १२७–१२६ |
|     | § | ६०. राजधानी •••                             | •••     | १२६-१३१ |
|     | ح | —वाकाटकों के संबंध में लिखित                | प्रमार  | ॥ श्रोर |
|     |   | उनका काल-निर्णय                             |         |         |
|     | Ş | ६१–६१ क. वाकाटक शिलालेख                     | • • • • | १३१–१३⊏ |
|     | § | ६२. वाकाटक वंशावली                          | •••     | १३८-१४१ |
|     | Ş | ६३. शिलालेखों के ठीक होने का प्रमाण         | 9 6 à   | १४२     |
|     | Ş | ६४. वाकाटक इतिहास में एक निश्चित बात        | •••     | १४२-१४३ |
|     | Ş | ६५-६८. वाकाटक इतिहास के संबंध में पु        | त्तर्थो |         |
|     |   | के उल्लेख •••                               | •••     | १४३–१४७ |
|     | Ş | ६६. त्रारंभिक गुत इतिहास से मिलान;          |         |         |
|     |   | लिच्छुवियों का पतन-काल                      | •••     | १४७–१५१ |
|     |   | ६—वाकाटक साम्राज्य                          |         |         |
|     | Ş | ७०. चंद्रगुप्त द्वितीय श्रीर परवर्ती वाकाटक |         | १५१–१५३ |
|     | § | ७१-७२, वाकाटक-साम्राज्य-काल                 | • • •   | १५३–१५४ |
|     | Ş | ७३. वाकाटक-साम्राज्य-संघटन                  |         | १५४–१५५ |

§ ७३ क. वाकाटक प्रांत, मेकला श्रादि

| विषय      |                                                       |                   | 58               |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Ş         | ७४. महिषी श्रौर तीन मित्र प्रजातंत्र                  | • • •             | १५८–१६०          |
| Ş         | ७५. मेकला                                             | •••               | १६०–१६१          |
| Ş         | ७६-७६ क. कोसला; नैषव या बरार                          | देश •••           | १६१-१६३          |
| Ş         | ७७. पुरिका श्रीर वाकाटक साम्राज्य                     | •••               | १६३              |
| §         | ७८. सिंहपुर का यादव वंश <sub>्</sub>                  | •••               | १६४-१६६          |
| Ş         | ७६. वाकाटक काल में कुशन                               |                   | १६६-१६७          |
| Ş         | <ol> <li>वाकाटक स्रोर पूर्वी पंजाब</li> </ol>         |                   | १६७-१६८          |
| Ş         | ८१. राजपूताना स्त्रीर गुजरात; वहाँ को                 | ई क्षत्रप         |                  |
|           | नहीं था                                               |                   | १६८-१६६          |
| Ş         | ८२. दिच्या                                            | •••               | १६६-१७१          |
| -Ş        | ८३. त्राखिल भारतीय साम्राज्य की त्राव                 | वश्यकता           | १७१–१७३          |
| Ş         | ⊏४. वाकाटकों की कृतियाँ ***                           | •••               | १७३-१७४          |
| -Ş        | <ul><li>८५. तीन बड़े कार्य; श्रिखल भारतीय स</li></ul> | नाम्रा <b>ज्य</b> |                  |
| 9.3       | की कल्पना, संस्कृत का पुनरुद्धार,                     | सामा-             |                  |
|           | जिक पुनरुद्धार •••                                    |                   | १७४–१७६          |
| ·§        | ⊏६. कला का पुनरुद्धार '''                             | •••               | १७६–१७६          |
| §         | ८७. सिक्के •••                                        | •••               | 30\$             |
| -§        | ८८. वाकाटक शासन-प्रगाली                               |                   | १८०              |
| <b>§</b>  | ८६. श्रघीनस्थ राज्य श्रौर साम्राज्य                   | •••               | १८० <b>-१</b> ८१ |
| <b></b> § | eo. धार्मिक मत श्रौर पवित्र श्रवशिष्ट                 | •••               | १८१-१८२          |

## १०—परवर्ती वाकाटक काल संबंधी परिशिष्ट श्रीर वाकाटक संवत्

|    | 그리지 그 회에는 것도 그리고 그릇을 모르는 모임이라고 하지만 되고 그래요? 그림 모임적 경기에 되었다고 있다. |                  |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------|
| §  | ६१. प्रवरसेन द्वितीय श्रीर नरेंद्रसेन                          | १८३-१८६          |
| §  | ६२. नरेंद्रसेन के कष्ट के दिन                                  | १८६-१८८          |
| §  | ६३. पृथिवीषेण द्वितीय श्रीर देवसेन                             | १८८-१८६          |
| §  | ६४. हरिषेण                                                     | <b>१</b> ८€-१€•  |
| §  | ६५-६६. दूसरे वाकाटक साम्राज्य का विस्तार                       | १ <b>६०-१</b> ६२ |
| §  | ६७-१००ॅ. परवर्ती वाकाटकों की संपन्नता                          |                  |
|    | श्रीरक्ला                                                      | १६२-१६५          |
| Ş  | १०१. बाकाटक घुड्सवार •••                                       | १६५-१६६          |
| Ş  | १०१ क. बाकाटकों का श्रंत, लगभग सन्                             |                  |
|    | ા ૧૫૦ ફેંગ                                                     | १६६–१६⊏          |
|    | ं सन् २४८ ई० वाला संवत्                                        |                  |
| Ş. | १०२. वाकाटक सिक्कों पर के संवत्                                | १९५-१६६          |
| Ş  | १०३. गिंजावाला शिलालेख •••                                     | १६६–२००          |
| Ş  | १०४. गुप्त संवत् स्त्रीर वाकाटक                                | २००              |
| \$ | १०५-१०८. सन् २४८ ई० वाले संवत का क्षेत्र                       | २०१–२०६          |

## तीसरा भाग

### मगध और गुप्त भारत

§ १०६. पाटलिपुत्र में स्रांत्र स्रौर लिच्छवी ... २०७-२०६

| वेषय        |                                                                                                     |                 | ඩි <u>ශි</u>                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| §           | ११०. कोट का चित्रिय राजवंश                                                                          |                 | २०६                                       |
| Ş           | १११. गुप्त श्रीर चंद्र                                                                              | •••             | २१०-२११                                   |
| Ş           | १११-११४. गुप्तों की उत्पत्ति                                                                        | • • •           | २१२–२१६                                   |
| Ş           | ११५-११६. चंद्रगुप्त प्रथम का निर्वास                                                                | न               | २१६-२१६                                   |
| §           | ११७. गुप्तों का विदेश-वास श्रीर उनव                                                                 | न नैतिक         |                                           |
|             | रूप परिवर्तन                                                                                        | •••             | २१६-२२०                                   |
| §           | ११७ क११८. ऋयोध्या श्रौर उसका                                                                        | प्रभाव          | २२०-२२३                                   |
| Ş           | ११६. प्राचीन श्रीर नवीन धर्म                                                                        | • • •           | २२३–२२५                                   |
|             | १३—सन् ३५० ई० का राज<br>श्रोर सम्रद्रगुप्त का साम्र                                                 |                 |                                           |
| Ş           | १२०-१२१. ३५० ई० के राज्यों के सं                                                                    | बंध में         |                                           |
|             | पुराणों में यथेष्ट वर्णन                                                                            | •••             | २२६–२२६                                   |
| Ş           | १२२. साम्राज्य-पूर्व काल के गुप्तों के                                                              | संबंध में       |                                           |
|             | <u></u> _                                                                                           |                 |                                           |
|             | विष्णु-पुरागा •••                                                                                   |                 | े २२६–२३०                                 |
| Ş           | १२३. गुप्त-साम्राज्य के संबंध में पुराग्रों                                                         | ोका मत          |                                           |
|             | 경기 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 :                                                            | ोकामत<br>       |                                           |
| Ş           | १२३. गुप्त-साम्राज्य के संबंध में पुराग्रों                                                         | कामत            | २३०–२३२                                   |
| §<br>§      | १२३. गुप्त-साम्राज्य के संबंध में पुराणं<br>१२४. स्वतंत्र राज्य                                     | ों का मत<br>••• | २३०–२३२<br>ॅ२३२ <b>–</b> २३३              |
| §<br>§<br>§ | १२३. गुप्त-साम्राज्य के संबंध में पुराणं<br>१२४. स्वतंत्र राज्य<br>१२४. गुप्तों के श्रधीनस्थ प्रांत | •••             | २३०–२३२<br>ॅ२३२–२३३<br>२३३–२३५<br>२३५–२३≤ |

## का अधीनता स्वीकृत करना, उनका पौराणिक वर्णन श्रोर द्वीपस्थ भारत का अधीनता स्वीकृत करना

§ १४२. सीमाप्रांत के राज्य २६७-२६६

| Ş | १४३. कारमीर तथा दैवपुत्र वर्ग श्रौर उनका     |                           |
|---|----------------------------------------------|---------------------------|
|   | श्रघीनता स्वीकृत करना •••                    | २६६–२७१                   |
| Ş | १४४. सासानी सम्राट् श्रीर कुशनों का श्रधीनता |                           |
|   | स्वीकृत करना                                 | २७१–२७३                   |
| Ş | १४५, प्रजातंत्र श्रीर समुद्रगुप्त '''        | २७३–२७७                   |
| Ş | १४६-१४६ क. पौराणिक प्रमाण                    | २७७-२८०                   |
| Ş | १४६ ख.—१४७. म्लेच्छ शासन का वर्णन 🎌          | २८०-१८५                   |
| Ş | १४८, म्लेच्छ राज्य के प्रांत                 | रदप्                      |
| Ş | १४६. पौराणिक उल्लेखों का मत                  | रद्भ                      |
|   | द्वीपस्थ भारत                                |                           |
| Ş | १४६ फ. द्वीपस्थ भारत श्रीर उसकी मान्यता      | २८६-२८६                   |
| Ş | १५०-१५१. समुद्रगुप्त श्रीर द्वीपस्य भारत     | २८६-२६४                   |
| Ş | १५१ क. हिंदू ब्रादर्श                        | २ <u>६</u> ४ <b>–२६</b> ६ |
|   | 마이트로 시대로 열 중에 본 교회 가장하다 하다 되는 것이 없는데 다 하다.   |                           |

## चौथा भाग

दक्षिणी भारत श्रौर उत्तर तथा दक्षिण का एकीकरण १५—श्रांध्र (सातवाहन) साम्राज्य के

#### श्रधीनस्थ सदस्य या सामंत

| विषय |                                         |                                    |         | वृष्ठ           |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------|
|      | अधीनस्थ या भृत्य आंध                    | कौन थे श्रोर                       | उनका इ  | विहास           |
| §    | १५७-१५⊏. चुटु                           |                                    | . • •   | ३०४–३०७         |
| §    | १५६-१६०. रुद्रदामन्                     | श्रीर सातवाहनी                     | पर      |                 |
|      | उसका प्रभाव                             |                                    | •••     | ३०⊏–३१०         |
| Ş    | १६१. चुटु लोग श्रौर स<br>मलवल्ली शिलारे | the first said of the first of the |         |                 |
|      | सूचक है                                 |                                    |         | ३१०-३१३         |
| Ş    | १६२. मलवल्ली का कद                      | ंब राजा; चुटु∙रा                   | जाश्रों |                 |
|      | के उपरांत पल्लव                         | हुए थे                             | •••     | ३१३-३१५         |
| §    | १६३. कौंडिन्य                           |                                    |         | ३१५–३१६         |
| Ş    | १६४-१६६. श्रामीर                        |                                    | •••     | ३१६-३१६         |
|      | श्रीपार्वतीय कौन                        | थे और उनका                         | इतिहास  |                 |
| Ş    | १६७. श्रीपर्वत                          |                                    |         | ₹१६-३२०         |
| Ş    | १६८-१६६. स्रांघ देश                     | के श्रीपर्वत का                    |         |                 |
|      | इक्ष्वाकु-वंश                           |                                    |         | ३२०-३२६         |
| Ş    | १७०-१७२. दिच्या श्रौ                    | र उत्तर का पार                     | स्परिक  |                 |
|      | प्रभाव                                  | •••                                |         | ३२६-३२६         |
| Ş    | १७२ क. श्रीपर्वत श्रीर वे               | गिवाली कला                         | • • •   | ३२६-३३१         |
|      | १६—पल्लव                                | ञ्जोर उनका                         | मूल     |                 |
| Ş    | १७३. भारतीय इतिहास                      | में पल्लवों का स                   | थान     | <b>३३१</b> –३३३ |

|    |                                            |                  | 25               |
|----|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| §  | १७४, पल्लवों का उदय नागों के सामंतों       | के               |                  |
|    | रूपमें हुन्राथा                            |                  | ३३३–३३५          |
| Ş  | १७५. सन् ३१० ई० के लगभग नाग सार्           | त्र <b>ं</b> ज्य |                  |
|    | में श्रांत्र                               | •••              | ३३५              |
| Ş  | १७६. पल्लव कौन थे                          | • • •            | ३३६–३४०          |
| §  | १७७. पल्लव                                 |                  | 386-388          |
| §  | १७८. पल्लव राज-चिह्न                       | • • •            | ३४२              |
| §  | १७६-१८१. धर्म-महाराजाधिराज                 |                  | ३४२–३४७          |
| 8  | १८२-१८४. ऋारंभिक पल्लवों की वंशावली        |                  | ३४७-३६०          |
| 8  | १८४ क. ग्रारंभिक पल्लव राजा लोग            | •••              | ३६०-३६२          |
| \$ | १८५ नवखंड                                  | •••              | ३६२              |
| 8  | १८६-१८७, पल्लवों का काल-निरूपण             | •••              | ३५२–६६६          |
| १  | ७—दिच्चिण के अधीनस्थ या मृत्य              | त्राह्मण         | राज्य            |
|    | गंग श्रोर कदंब                             |                  |                  |
| S  | १८८. ब्राह्मण गंग-वंश                      |                  | ३६६-३६७          |
| S  | १८६. दिच्या में एक ब्राह्मण श्रमिनात-तंत्र | •••              | ३६७-३६८          |
| 8  | १६०-१६३. श्रारंभिक गंग वंशावली             | a o 4            | ३६८-३७१ 🗒        |
| 8  | १६४-१६६. कोंकणिवर्मन                       |                  | ३७१–३७२          |
| S  | १६७. वाकाटक भावना                          |                  | ३७ <b>२</b> –३७३ |
| \$ | १६८. गंगों की नागरिकता                     |                  | . ३७३            |
|    |                                            |                  |                  |

विषय

व्रष्ठ

## पाँचवाँ भाग

**डपसंहार** 

#### १८--गुप्त-साम्राज्यवाद के परिगाम

§ २०५. समुद्रगुप्त की शांति छौर समृद्धि-

वाली नीति ः °°° ३७६−३⊏१

९ २०८-२०६, समुद्रगुप्त के भारत का बीज-

वपन-काल \*\*\* १८३-३८७

**९ २१०-२१२. दूसरा पद्य**ः ' ः ३८७-३६३

## परिशिष्ट क

( वि० इड्स-४०७ )

## दुरेहा का वाकाटक स्तंभ और नचना तथा भूभरा

( भूमरा ) के मंदिर

दुरेहा का श्रमिलेख ... ३६५-३६८ स्थानों का पारस्परिक श्रांतर ... ३६५-३६६ भूभरा की उत्कीर्ण ईंटें ... ३६६-४०१

| भाकुल देव                             | 906 | ४०१     |
|---------------------------------------|-----|---------|
| भर श्रीर भार से युक्त स्थान नाम       |     | ४०१     |
| इस क्षेत्र अनुसंघान होना चाहिए        | ••• | ४०१     |
| बर्बरता •••                           | 004 | 805-803 |
| नचना '''                              | 000 | ४०३–४०४ |
| पार्वती श्रीर शिव के मंदिर            | ••• | ४०४     |
| नचना के मंदिरों का समय                | ••• | ४०५–४०६ |
| नई खोजें ***                          | ••• | ४०६     |
| प्राचीन राजकुलों के संबंध में स्थानीय | ī   |         |
| श्रनुश्रुतियाँ •••                    |     | ४०७     |

## परिशिष्ट ख

ष्ट० ४०६-४१२

मयूरशर्मन् का चंद्रवल्लीवाला शिलालेख

## परिशिष्ट ग

ष्टु० ४१३–४१४

चंद्रसेन और नाग-विवाह

शब्दानुक्रमणिका

पु० १-३४

## भारतवर्ष का अंधकार-युगोन इतिहास

( सन् १४० ई० से ३४० ई० तक)

नाग-वाकाटक साम्राज्य-काल

250/1832

#### पहला भाग

#### नाग वंश

(सन् १४० ई० से २=४ ई० तक)

#### दशाश्वमेधावभृथ-स्नानाम् भार-शिवानाम्

( उन भार-शिवों का, जिन्होंने दस श्रश्वमेध यह श्रीर उनके श्रंत में श्रवमृथ स्नान किए थे —वाकाटक राजकीय दान-संबंधी ताम्रपट । )

#### १. विषय-प्रवेश

### हिंदू-साम्राज्य के पुनर्संस्थापक

§ १. डाक्टर विंसेंट स्मिथ ने अपने Early History of India (भारत का आरंभिक इतिहास) नामक प्रंथ के अंतिम संस्करण (१६२४) अज्ञात समझा जाने में भी और उसके पहलेवाले संस्करणों में वाला काल भी कहा है—

(क) "कम से कम यह बात तो स्पष्ट है कि कुशन राजाओं में वासुदेव अंतिम राजा था जिसके अधिकार में भारत में बहुत विस्तृत प्रदेश थे। इस बात का सूचक कोई चिह्न नहीं भिलता कि उसकी मृत्यु के उपरांत उत्तरी भारत में कोई सर्व प्रधान शक्ति वर्त्तमान थी।" ( पृ० २६० )

- (ख) 'संभवतः बहुत से राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित की थी और ऐसे राज्य स्थापित किए थे जिनका थोड़े ही दिनों में अंत हो गया था """'परंतु तीसरी राताव्दी के संबंध में ऐतिहासिक सामग्री का इतना पूर्ण अभाव है कि यह कहना असंभव है कि वे राज्य कौन थे अथवा कितने थे।" (पृ० २६०)
- (ग) "कुशन तथा श्रांध्र राजवंशों के नाश (सन् २२० या २३० ई० के लगभग) श्रीर साम्राज्य-भोगी गुप्त राजवंश के उत्थान के बीच का समय, जो इसके प्रायः एक सौ वर्ष बाद है, भारतवर्ष के समस्त इतिहास में सबसे श्रीधक श्रंधकारमय युगों में से एक है।" (पृ० २६२)

दूसरे शब्दों में, जैसा कि डा॰ विंसेंट स्मिथ ने पृ॰ २६१ में कहा है, भारतवर्ष के इतिहास में यह काल बिलकुल सादा या अविलिखत है—उसके संबंध की कोई बात ज्ञात नहीं है। आज तक सभी लोग यह निराशापूर्ण बात बराबर चुपचाप मानते हुए चले आए हैं। इस संबंध में जो कुछ सामग्री उपलब्ध है, उसका अध्ययन और विचार करने पर मुसे यह पता चलता है कि ऊपर कही हुई इन तीनों बातों में से एक भी बात न तो मानी जा सकती है और न वह भविष्य में फिर कभी दोहराई जानी चाहिए। जैसा कि हम आगे चलकर बतलावेंगे, इस विषय की सामग्री पर्याप्त है और इस समय के दो विभागों के संबंध का इतिहास हिंदू इतिहास वेताआ ने वैज्ञानिक कम से ठीक कर रखा है।

§ २. यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है कि साम्राज्य भोगी गुप्तों के उदय से पहले भारत में कोई एक सर्व-प्रधान शक्ति नहीं

थी और न इस पक्ष का क्षण भर के लिये

साम्राज्य-शक्ति का पुनर्घटन स्थापन या मंडन ही हो सकता है। हिंदू साम्राज्य-पुनर्घटन का श्रारंभ चौथी शताब्दी में समुद्रगुप्त से नहीं माना जा सकता श्रौर

न वाकाटकों से ही माना जा सकता है जो इससे प्रायः एक शताब्दी पूर्व हुए थेः वल्कि उसका त्रारंभ भार-शिवों से होता है जो उनसे भी प्रायः पचास वर्ष पूर्व हुए थे। डाक्टर विसेट स्मिथ के इतिहास में वाकाटकों के संबंध में एक भी पंक्ति नहीं है और न किसी दूसरी पाठ्य पुस्तक में भार-शिवों के संबंध में ही एक भी पंक्ति है। यद्यि इन दोनों राजवंशों का मुख्य इतिहास भलीभाँति से प्रमाशित ताम्रलेखों तथा शिलालेखों में वर्तमान है, श्रीर जैसा कि हम त्रागे चलकर बतलावेंगे पूर्ण रूप से पुराणों में भी दिया हुआ है और उसका समर्थन सिक्कों से भी होता है, तो भी किसी पतिहासिक या पुरातत्त्व संबंधी सामयिक पत्र में भार-शिवों के संबंध में लिखा हुत्रा कोई लेख भी मैंने नहीं देखा है। इस चूक श्रीर उपेक्षा का कारण यही है कि फ्लीट तथा श्रीर लोगों ने, जिन्होंने शिलालेखों त्रीर ताम्रलेखों का संपादन किया है, उन लेखों को पढ़ तो डाला है, पर उनमें दी हुई घटनात्रों का अध्ययन नहीं किया है। श्रोर विंसेंट स्मिथ ने भारत के इतिहास का सिंहावलोकन करते समय, इस काल को फ्लीट तथा कीलहार्न का अनुकरण करते हुए, बिलकुल छोड़ दिया है; श्रीर इसीलिये यह कह दिया गया है कि इस काल की घटनाश्री का कुछ भी पता नहीं चलता। पर वास्तविक बात यह है कि भारतीय इतिहास के और बहुत से कालों की तुलना में यह काल असाधारण रूप से घटनापूर्ण है। डा॰ फ्लीट ने वाकाटक शिलालेखों आदि का अनुवाद करते समय प्रथम प्रवरसेन की महत्वपूर्ण उपाधि "सम्राट्" और "समस्त भारत का शासक" तक का उदलेख नहीं किया है जो उपाधियाँ उसने चार अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत धारण की थीं और जो किसी राजा के सम्राट्पद पर पहुँचने की सूचक हैं।

§ ३. जैसा कि हम अभी आगे चलकर बतलावेंगे, वाकाटक राजवांश के सम्राट् प्रवरसेन का राज्याभिषेक सम्राट् समुद्रगुप्त से एक पीढ़ी पहले हुआ था और वाकाटक सम्राट् और प्रवरसेन केवल आर्यावर्त का ही नहीं, उसके पूर्व की शक्ति बल्कि यदि समस्त दक्षिण का नहीं तो कम से कम उसके एक बहुत बड़े अंश का सम्राट् अवश्य था और वह समुद्रगुप्त से ठीक पहले हुआ था। वह इसी ब्राह्मण सम्राट् वाकाटक प्रवरसेन का पद था जो समुद्रगुप्त ने उसके पोते रुद्रसेन प्रथम से प्राप्त किया था और यह वही रुद्रसेन है जिसका उल्लेख इलाहाबादवाले स्तंम में समुद्रगुप्त की राजनीतिक जीवनी में दी हुई सूची के अंतर्गत रुद्रदेव के नाम से हुआ है और जो आयावर्त्त का सर्वप्रधान शासक कहा गया है।

१. 'सम्राट्' की व्याख्या के सम्बन्ध में देखो मत्स्य पुराग्, श्रध्याय ११३, श्लोक १५ । वही श्लोक ९-१४ में भारतवर्ष की सीमाएँ, जो विस्तृत या विशाल भारत श्रीर द्वीपों से युक्त भारत की सामाश्रों से भिन्न हैं, [देखों ९१४६ (क)] दी हुई हैं श्रीर सम्राट् वास्तव में "समस्त कृत्स्नम्" या भारत का सर्व प्रधान शासक होता था।

२ देखो ऋागे 🖇 ६४.

§ ४. जैसा कि वाकाटकों के संबंध के शिलालेखों तथा ताम्रलेखों आदि से और पुराणों से भी प्रकट होता है, समुद्रगप्त से पहले प्रायः साठ वर्ष तक वाकाटाकों के हाथ में सारे साम्राज्य का शासन श्रोर सर्वप्रधान एकाधिकार थाः श्रोर वही अधिकार उनके हाथ से निकलकर समुद्रगुप्त के हाथ में चला श्राया था। हम यह बात जान-बूमकर कहते हैं कि वाकाटकों के हाथ में सारे साम्राज्य का शासन श्रोर सर्वप्रधान एकाधिकार थाः क्योंकि उन लोगों ने वह एकाधिकार उन भार शिवों से प्राप्त किया था जिनके राजवंश ने गंगा-तट पर दश अश्वमेध यज्ञ किए थे श्रौर इस प्रकार बार-बार श्रायीवर्त में अपना एकछत्र साम्राज्य होने की घोषणा की थी। यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये अश्वमेघ यज्ञ कुरान े साम्राज्य का नारा करके किए गए थे। इन साम्राज्य-सूचक कृत्यों का यह सनातनी हिंदुत्रों के ढंग से लिखा हुआ इतिहास है और यह सिद्ध करता है कि कुशन साम्राज्य का किस प्रकार नाश हुआ था और कुशन लोग किस प्रकार उत्तरोत्तर नमक के पहाड़ों की तरफ उत्तर-पश्चिम की स्रोर पीछे हटाए गए थे।

§ ४. सम्राट् प्रवरसेन ने अपने लड़के गौतमीपुत्र का विवाह भार-शिव वंश के महाराज भवनाग की कन्या के साथ किया था। वाकाटक राजवंश के इतिहास में भार-शिव यह घटना इतने अधिक महत्त्व की थी कि यह उस वंश के इतिहास में सम्मिलित कर ली गई थी वाकाटकों के सभी राजकीय लेखों आदि में

१ हमने इस शब्द का विदेशी रूप "कुशन" ही प्रहण करना ठीक समभा है।

इसका बार-बार उल्लेख किया गया है। इन उल्लेखों में कहा गया है कि इस राजनीतिक विवाह के पूर्व भार-शिवों के राजवंश ने गंगा-तट पर, जिसका श्रधिकार उन्होंने श्रपना पराक्रम प्रदर्शित करके प्राप्त किया था, दस श्रश्वमेध यज्ञ किए थे श्रीर उनका राज्याभिषेक गंगा के पवित्र जल से हुआ था। भार-शिवों ने शिव को त्रपने साम्राज्य का मुख्य या प्रधान देवता बनाया था। भार-शिवों ने गंगा-तट पर जिस स्थान पर दश अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह स्थान सुमे काशी का दशाश्वमेध नामक पवित्र घाट श्रीर क्षेत्र जान पड़ता है जो भगवान शिव का लौकिक निवासस्थान माना जाता है। भार-शिव लोग मूलतः वघेलखंड के निवासी थे श्रौर वे गंगातट पर उसी रास्ते से पहुँचे होंगे, जिसे त्राजकल हम लोग ''दक्षिण का प्राचीन मार्ग'' कहते हैं श्रीर जो विंध्यवासिनी देवी के विंध्याचल नामक कस्बे (मिरजापुर, संयुक्तप्रांत ) में आकर समाप्त होता है। बनारस का जिला क़शन साम्राज्य के एक सिरे पर था। वह उसकी पश्चिमी राजधानी से बहुत दूर था। यदि विंध्य पर्वत से उठनेवाली कोई नई शक्ति मैदानों में पहुँचना चाहती श्रीर यदि वह बघेतलंड के रास्ते से नहीं बल्कि बुंदेललंड के किसी भाग में से होकर जाती तो वह गंगा-तट पर नहीं बल्कि यमना-तट पर पहुँचती। वाकाटकों के मूल निवास-स्थान से भी इस बात का कुछ सूत्र मिलता है। प्राचीन काल में वागाट (वाकाट) नाम का एक कस्वा था और उसी के नाम पर वाकाटक वंश ने अपना नाम रखा था। हमने इस कस्बे का पता लगाया है श्रौर वह बुंदेलखंड में त्रोछड़ा राज्य के उत्तरी भाग में है; त्रीर ऐसा जान पड़ता है कि वाकाटक लोग भार-शिवों के पड़ो सी थे'

१ दुरेहा ( जासो राज्य, बचेलखंड ) में एक स्तंभ है जिस पर।

इसके अतिरिक्त कुछ और भी चिह्न हैं जिनका विवेचन उनके उपयुक्त स्थानों पर किया जायगा। ये चिह्न स्मृति-स्तंभों, स्थान-नामों और सिक्कों आदि के रूप में हैं और उनसे यह सिद्ध होता है कि भार शिवों का मूल स्थान कोशाम्बी और काशी के मध्य में था।

§ ६. प्रवरसेन प्रथम से पहले अथवा उसके समय तक भार-शिवों ने दस अश्वमेथ यज्ञ किए थे और स्वयं प्रवरसेन प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ किए थे; इसिलये भार-शिवों का आरंग भार-शिवों का अस्तित्व कम से कम एक शताब्द पहले से चला आता होगा। अतः यहाँ हम मोटे हिसाब से यह कह सकते हैं कि उनका आरंभ लगभग १४० ई० में हुआ था।

§ ७. भार-शिवों ने मुख्य कार्य यह किया था कि उन्होंने एक नई परंपरा की नींव डाली थी या कम से कम एक पुरानी परंपरा का पुनरुद्धार किया था; और वह भार-शिवों का कार्य परंपरा हिंदू स्वतंत्रता तथा प्रधान राज्या-धिकार की थी। हमारे राष्ट्रीय धर्मशास्त्र 'मानवधर्मशास्त्र'' में कहा है कि आर्यावर्त आर्यों का ईश्वर-प्रदत्त देश है और म्लेच्छों को उसकी सीमाओं के उस पार तथा बाहर रहना चाहिए। इस देश के पवित्र विधान के अनुसार यह आर्यों का राजनीतिक तथा सार्वराष्ट्रीय जन्मसिद्ध अधिकार था। इस अधिकार की रक्षा और स्थापना आवश्यक थी। भार-शिवों ने जो

<sup>&</sup>quot;वाकाटकानाम्" श्रंकित है श्रौर जिसके नोचे उनका राजकीय "चक-चिह्न" है। इस ग्रंथ के श्रंत में परिशिष्ट देखिए।

१ इस विचार के पोषक उद्धरण § ३८ में देंखिए।

परंपरा चलाई थी, वाकाटकों ने उसकी रक्षा की थी श्रोर पीछे गुप्तों ने भी उसी को प्रहण किया था; श्रोर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से लेकर वालादित्य तक सभी परवर्ती सम्राटों ने पूर्ण रूप से उसकी रक्षा की थी। यदि भार-शिव न होते तो न तो गुप्त-साम्राज्य ही श्रस्तित्व में श्राता श्रोर न गुप्त विक्रमादित्य श्रादि ही होते।

\$ -. वाकाटक इतिहास-लेखकों ने इन भार-शिवों का इतिहास बहुत सुंदर रूप से सदा के लिये स्थायी कर दिया है। याज तक कभी इतने संक्षेप में और भार शिवों का परम इतना अधिक सार गर्भित इतिहास संचित्त इतिहास नहीं लिखा गया था। वह इतिहास एक ताम्रलेख की निम्नलिखित तीन पंक्तियों में हैं—

"श्रंशभार सन्निवेशितशिविलगोद्वाहनशिवसुपरितुष्टसमुत्पादित-राजवंशानाम् पराक्रम श्राधिगत=भागीरथी=श्रमलजलः मूर्द्धो-भिषिक्तानाम् दशाश्वमेध=श्रवसृथस्नानाम् भारशिवानाम्।"

श्रयोत्—"उन भार-शिवों (के वंश) का, जिनके राजवंश का श्रारंभ इस प्रकार हुआ था कि उन्होंने शिव-लिंग को श्रपने कंधे पर वहन करके शिव का भली भाँति परितुष्ट किया था—वे भार-शिव जिनका राज्याभिषेक उस भागीरथी के पवित्र जल से हुआ था जिसे उन्होंने श्रपने पराक्रम से प्राप्त किया था वे भार-शिव जिन्होंने दस श्रश्चमेध यज्ञ करके श्रावस्थ स्नान किया था।"

१ फ्लीट कृत Gupta Inscriptions पृ० २४३ श्रीर २३६.

ई ६. वासुदेव श्रंतिम कुशन सम्राट् था और जैसा कि मथुरावाले लेख से प्रकट होता .है , उसने कुशन संवत् ६८ तक राज्य किया था। या तो वासुदेव के कुशन साम्राज्यका श्रंत शासन-काल के श्रंतिम वर्षों में (सन् १६६ ई०) और या उसकी मृत्यु (सन् १७६ ई०) पर कुशन साम्राज्य का श्रंत हो गया था। इस कुशन वंश के शासन के श्रंत के साथ ही साथ श्रश्वमेधी भार-शिवों की शक्ति का उत्थान हुआ था। जिस समय उनका उत्थान हुआ था, उस समय उन्हें सबसे पहले कुशन साम्राज्य का ही मुकाबला करना पड़ा था और उसी साम्राज्य को उन्हें तोड़ना पड़ा।

#### २. भार-शिव कौन थे

§ १०. जब प्रायः सौ वर्षों तक कुशनों का शासन रह चुका, तब उसके बाद भार-शिव वंश का एक हिंदू राजा गंगा के पिवत्र जल से अभिषिकत होकर हिंदू सम्राट् के भार-शिव श्रौर पौरा- पद पर प्रतिष्ठित हुआ था। इस कथन का िषक उल्लेख एक महत्त्वपूर्ण अभिप्राय यह है कि बीच में सौ वर्षों तक हिंदू साम्राज्य का क्रम भंग रहने के उपरांत वह भार-शिव राजा फिर से विधिवत श्रीभिक्त होकर शासक बना था। इस संबंध में हम उस पौराणिक वचन का उल्लेख कर देना चाहते हैं जो भारतवर्ष के तत्कालीन विदेशी राजाओं के विषय में है और जिसका श्रीभिप्राय यह है कि वे लोग अभिषिक्त राजा नहीं होते थे। वह वचन इस प्रकार है—

१. ल्यूडर्स सूची नं॰ ७६ Epigraphia Indica दसवाँ खंड; परिशिष्ट ।

"नैव मूर्ड्डाभिषिक्तास्ते"। ऐसी अवस्था में क्या यह कभी संभव है कि पुराण उन मूर्ड्डामिषिक राजाओं का उल्लेख छोड़ देंगे जो बैदिक मंत्रों और वैदिक विधियों के अनुसार राजसिंहासन पर अभिषिक्त हुए थे और जिनमें ऐसे कई राजा थे जिन्होंने आयों की पवित्र भूमि में एक दो नहीं बल्कि दस दस अश्वमेध यज्ञ किए थे ? यह एक ऐसा महन् कार्य है जो किलयुग के किसी ऐसे प्राचीन राजवंश ने नहीं किया था, जिसका पुराणों ने वर्णन किया है। भला ऐसा महत्त्वपूर्ण कार्य करनेवालों का उल्लेख पुराणों में किस प्रकार छूट सकता था ? शुंगों ने दो अश्वमेध यज्ञ किए थे और शुंगों का उल्लेख पुराणों की उस सूची में है जिसमें सम्राटों के नाम दिए गए हैं। शातवाहनों ने भी दो अश्मेध यज्ञ किए थे और पुराणों में उनका भी उल्लेख है। इसलिये जिन भार-शिवों ने दस अश्वमेध यज्ञ किए थे और पुराणों में उनका भी उल्लेख है। इसलिये जिन भार-शिवों ने दस अश्वमेध यज्ञ किए थे, वे किसी प्रकार छोड़े नहीं जा सकते थे। और वास्तव में वे छोड़े भी नहीं गए हैं।

§ ११. वाकाटकों के लेखों में एक भार-शिव राजा का नाम आया है; और वहाँ उसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है—
"भार्शिवोमेके ( अर्थात् भार-शिव राज-

भार-शिव नाग थे वंश के ) महाराज श्री भवनाग"। पुराणों भें श्रांधों श्रीर उसके समकालीन तुषार

मुरंड राजवंश ( अर्थात् वह राजवंश जिसे आजकल हम लोग सम्राज्य-मोगी कुशन कहते हैं ) के पतन के उन्नेख के उपरांत यह वर्णन आता है कि किलिकला के तट पर विंध्य-शक्ति का उत्थान हुआ था। यह उन्नेख बुंदेल खंड के वाकाटक राजवंश के संबंध में है और किलिकला वास्तव में पन्ना के पास की एक नदी है ।

१ राय बहादुर ( श्रव स्व०) बा० हीरालाल का मैं इसिलये

पुराणों में विंध्य-शक्ति के आत्मज के शासन का महत्व बतलाते समय आरंभ में नाग राजवंश का वर्णन किया गया है। इस नाग राजवंश का उत्थान विदिशा में हुआ था जो शुंगों के शासन-काल में उपराज या राज-प्रतिनिधि का प्रसिद्ध निवास स्थान या केंद्र था।

§ १२. पुराणों ने विदिशा के नाग-राजवंश को नीचे लिखे दो विदिशा के नाम
भागों में विभक्त किया है—

- (क) वे राजा जो शुंगों का श्रंत होने से पहले हुए थे; श्रोर
- ( ख ) वे राजा जो शुंगों का श्रंत होने के उपरांत हुए थे।

श्रानुग्रहीत हूँ कि उन्होंने मुसे यह सूचित किया है कि किलकिला एक छोटी नदी है जो पन्ना के पास है। इसके उपरांत सतना (रीवाँ) के श्रीयुत शारदाप्रसाद की कृपा से मैंने यह पता लगाया कि यह नदी पन्ना के पूर्व ४ मील पर उस सड़क पर पड़ती है जो सतना से पन्ना की श्रोर जाती है श्रीर श्रागे यह नदी पन्ना नगर तक चली गई है। श्रमी तक इसका वही पुराना नाम प्रचलित है। श्रागे चलकर इसका नाम "महाउर" हो जाता है श्रीर तब यह केन नदी में मिलती है। इसके श्रितिर वहाँ कोशला श्रीर मेकला नाम के दूसरे स्थान हैं श्रीर उनके भी वही तत्कालीन नाम श्रमी तक प्रचलित हैं जिससे इस बात का श्रीर भी मिलान मिल जाता है। उक्त सूचना मिलने के उपरांत मैंने स्वयं जाकर यह नदी देखी थी। पन्ना में सन् १८७० ई० में इस पर जो पुल बने थे, उन पुलों पर लगे हुए पत्थर भी मैंने देखे हैं, जिन पर लिखा है—"Kilkila Bridge" श्रर्थात् किलकिला का पुल।

यहाँ हम यह भी बतला देना चाहते हैं कि मत्स्यपुराण और भागवत में यह बचन आया है -

सुरामीणम् प्रसद्ध ( त्रथवा प्रगृह्य ) तं

शुंगानाम् च=ऐव य च=च्छेराम् क्षपित्वा तु बलं तदा ।

ग्रर्थात्—( श्रांघ्र राजा ने ) सुशर्मन् ( कण्य राजा ) की वंदी बनाकर, श्रौर उस समय शुंग-शक्ति का जो कुछ श्रवशिष्ट था, वह सब नष्ट करके।

यह कथन उस शुंग शक्ति के संबंध में है जो अपने मूल निवास स्थान विदिशा में बच रही थी। उक्त स्थान पर पुराणों में विदिशा के राजाओं का वर्णन है, अतः शुंगों के पहले और बाद विदिशा के जो नाग शक्तिशाली हुए थे, उनके विषय में आए हुए उल्लेख का संबंध आंध्र और शातवाहन-काल से होना चाहिए, जब कि शातवाहन लोग दक्षिणापथ के सम्राट् होने के साथ ही साथ आर्यावर्त के भी सम्राट् हो गए थे; और यह काल ईसवी सन् से लगभग ३१ वर्ष पूर्व का है रे.।

१ पारजिटर कृत Purana Text, पृ॰ ३८.

२ विहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी का जनरल, पहला खंड, पृ० ११६.

पुष्यमित्र—राज्यारोहण ई० पू॰ १८८ द्यंग वंश के राजा—११२ वर्ष } १५७ कर्णव वंश के राजा—४५ वर्ष } ३१ ई० पू०

२. यह सुरपुर वह इंद्रपुर हो सकता है जो आजकल बुलंदशहर जिले में इंदौरखेडा के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ बहुत से वे सिक्के पाए गए हैं जो आजकल मथुरावाले सिक्के कहलाते हैं। देखिए A. S. R. १२, ५० ३६ की पाद-टिप्पणी। § १३. पौराणिक वंशावितयों के श्रनुसार नागवंश में ई० पू० ३१ से पहले नीचे तिखे राजा हुए थे—

- (१) शेष—'नागों के राजा', 'श्रपने शत्रु की राजधानी पर विजय प्राप्त करनेवाले' (ब्रह्मांड पुराण के श्रनुसार सुरपुर<sup>२</sup>)।
  - (२) भोगिन—राजा शेष के पुत्र।
- (३) रामचंद्र—चंद्राशु, वूसरे उत्तराधिकारी, स्रर्थात् शेष के पौत्र।
- (४) नखबान (या नखपान)—अर्थात् नहपान। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि विष्णुपुराण में दी हुई सूची में यह नाम नहीं हैं; और इसका कारण यही जान पड़ता है कि लोग इसे नाग-वंश का न समक्ष लें।
- (४) धनवर्मन् या धर्मवर्मन् —( विष्णुपुराण् के अनुसार धर्मवर्मन् )।
- (६) वंगर<sup>3</sup>—वायुपुराण और ब्रह्मांडपुराण में वंगर का नाम नहीं दिया है, केवल यहीं कहा है कि वह चौथा उत्तराधिकारी था; अर्थात् शेष की चौथी पीढ़ी में था। संभवतः धर्म (इस सुची का पाँचवाँ राजा) शेष की तीसरो पीढ़ी में अथवा तीसरा उत्तराधिकारी था।

इसके उपरांत परवर्ती राजा के समय से पुराणों में निश्चित श्रोर स्पष्ट रूप से विभाग किया गया है। भागवत में तो पहले के

१. मैं 'चंद्रांगु' शब्द को रामचंद्र से त्रालग नहीं मानता, क्योंकि विष्णु पुराणु में वह स्वतंत्र शब्द नहीं माना गया है।

२. यह नाम महाराज हस्तिन् के खोहवाले ताम्रलेख में वंगर गाँव (नौगढ़ के निकट) के नाम से मिलता है। G. I., पृ० १०७।

दिए हुए नाम बिलकुल छोड़ दिए गए हैं; और वायु पुराण तथा ब्रह्मांडपुराण में कहा गया है कि इसके बाद के राजा शुंग राज-वंश का श्रंत होने के उपरांत हुए थे; श्रर्थात् उस काल के उपरांत हुए थे, जब कि शातवाहनों ने नहपान पर विजय प्राप्त की थी, जब वे मध्यभारत में श्रा गए थे श्रीर जब उन्होंने कन्वों श्रीर शुंगों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। शुंग नागों के इन परवर्ती राजाशों के नाम ये हैं—

- (७) भूतनंदी या भूतिनंदी।
- ( = ) शिशुनंदी।
- (१) यशोनंदी—(शिशुनंदी का छोटा भाई)। शेष राजाओं के नामों का उल्लेख नहीं है।

\$ १४. त्रागे बढ़ने से पहले यहाँ हमें यह बात समम रखनी चाहिए कि वायुपुराण में इन वैदिश नागों को वृष अर्थात् शिव का साँड़ या नंदी कहा गया हैं। वृष या नंदी और शुंग राजवंश का श्रंत होने पर जो राजा हुए हैं, उनके नामों के श्रंत में यह नंदी शब्द मिलता है। जान पड़ता है कि जो भार-शिव उपाधि पिछे से प्रहण की गई थी, वह भावतः वायुपुराण के "वृष" श्रौर नामों के श्रंत में मिलनेवाले 'नंदी" शब्द से संबद्ध है।

१ भूति (भूत) निदस्ततश्चापि वैदिशे तु भविष्यति शुंगानां तु कुलस्यान्ते । पारिजटर कृत Purana Text, ए० ४६, पाद- टिप्मणी १५।

२. बृषान् वैदिशकांश्चापि भविष्यांश्च निबोधत । २-३७-३६०.

§ १४. इस बात का निश्चित रूप से समर्थन होता है कि शुंगों के परवर्ती ये नाग लोग ईसवी पहली शताब्दी में वर्त्तमान थे। पद्म पवाया नामक स्थान एक नाग लेख में, जो प्राचीन पद्मावती नगरी के स्थान पर बसा है, यक्ष मिएाभद्र की एक मूर्ति है जिसका उत्सर्ग किसी सार्वजनिक संस्था के सदस्यों ने राजा स्वामिन शिवनंदी के राज्य-काल के चौथे वर्ष में किया था। इस लेख की लिपि आरंभिक कुरानों की लिपि से पहले की है। उसमें "इ" की मात्राएँ (ि) टेढ़ी नहीं बल्कि सीधी हैं, उनका शोशा अभी ज्यादा बढ़ने नहीं पाया है। यक्ष की मूर्ति का ढंग भी कुछ पहले का है। लिपि के अनुसार यह मूर्त्त ईसवी पहली शताब्दी की ठहरती है। यशःनंदी के बाद जिन राजाओं के नामों का उल्लेख नहीं है, उन्हीं में से शिवनंदी भी एक होगा। साधारणतः पुराणों में किसी राजवंश के उन राजात्रों का उल्लेख नहीं मिलता, जो किसी दूसरे बड़े राजा की श्रधीनता स्वीकृत कर लेते हैं। इससे यही अनुमान होता है कि संभवतः शिवनंदी महाराज कनिष्क द्वारा परास्त हो गया था। पुराणों में कहा गया है कि पद्मावती पर विन्वस्फाणि नामक एक राजा का अधि-कार हो गया था; और यह शासक कनिष्क का वहीं उपराज या राजप्रतिनिधि हो सकता है जिसका नाम महाक्षत्रप वनसपर था। देखो § ३३। शिवनंदी श्रपने राज्यारोहण के चौथे वर्ष तक स्वतंत्र

१ भारत के पुरातत्त्व विमाग की सन् १९१५-१६ की रिपोर्ट (Archaelogical Survey of India Report) पृ० १०६, प्लेट-संख्या ५६।

राजा था, क्योंकि उक्त लेख में उसके राज्यारोहण का संवत् दिया है, कुशन संवत् नहीं दिया है। कुशनों के समय में सब जगह समान रूप से कुशन संवत् का ही उल्लेख होता था। राजा की उपाधि ''स्वामी" ठीक उसी तरह से दी गई है, जिस तरह आरंभिक शातवाहनों के नामों के आगे लगाई जाती थी । यह शब्द सम्राट् का सूचक है और हिंदू राजनीति-शास्त्रों से लिया गया था; और मथुरा के शक राजाओं ने भी इसे प्रहण् किया था। उदाहरणार्थ, स्वामी महाक्षत्रप शोडास के शासन-काल के ४२वें वर्ष के आमोहिनीवाले लेख में यह 'स्वामी' शब्द आया है। पर कनिष्क के शासनकाल से मथुरा में इस प्रथा का परित्याग हो गया था।

§ १६. जान पड़ता है कि भूतनंदी के समय से, जब कि भागवत के कथनानुसार इस वंश की फिर से स्थापना या प्रतिष्ठा हुई थी, पद्मावती राजधानी पद्मावती बनाई गई थी। वहाँ स्वर्णविंदु नाम का एक प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित किया गया था और उसके सात सौ वर्ष बाद भवभूति के समय में उसके संबंध में जन-साधारण में यह कहा जाता था ( श्राख्यायते ) कि यह किसी मनुष्य द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, बल्कि स्वयंभू है। पवाया नामक स्थान में श्रीयुक्त गरदे ने वह वेदी दूँढ़ निकाली

१ देखो ल्यूडर्स (Luders) की सूची नं० ११०० में पुलुमाबि। नहपान के लिये मिलाश्रो सूची नं० ११७४; देखो श्रागे § २६ (क)।

२ A. S. R. १६१५-१६ पृ० १०० की पाद-टिप्पणी। पद्मावती के वर्णन के लिये देखिए खजुराहो का शिलालेख E. I. पहला

है जिस पर स्वर्णविंदु शिवलिंग स्थापित था। वहाँ एक ऐसा नंदी भी मिला है जिसका सिर तो साँड़ का है और शरीर मनुष्य का है; और साथ ही गुप्त शैली की कई मूर्तियाँ भी पाई गई हैं।

§ १७. अब हम उन सिक्कों पर कुछ विचार करते हैं जो हमारी समभ में इस आरंभिक नाग वंश के हैं। इनमें से कुछ सिक्के साधारणतः मथुरा के माने नाग के सिक्के जाते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में शेषदात, रामदात और शिशुचंद्रदात के सिक्के हैं। शेषदात-वाले सिक्के की लिपि सबसे पुरानी है और वह ईसापूर्व

खंड, १० १४६। यह वर्णन (सन् १०००-१ ई०) उद्घृत करने के योग्य है। यह इस प्रकार है—"पृथ्वी-तल पर एक अनुपम (नगर) था जो ऊँचे ऊँचे भवनों से शोभित था और जिसके संबंध में यह लिखा मिलता है कि इसकी स्थापना पृथ्वी के किसी ऐसे शासक और नरेंद्र के द्वारा स्वर्ण और रजत युगों के बीच में हुई थी जो पद्म वंश का था। (इस नगर का) इतिहासों में उल्लेख है (और) पुराणों के ज्ञाता लोग इसे पद्मावती कहते हैं। पद्मावती नाम की इस परम सुंदर (नगरी) की रचना एक अभूतपूर्व रूप से हुई थी। इसमें बहुत बड़े बड़े और ऊँचे भवनों की बहुत सी पंक्तियाँ थीं; इसके राजमार्गों में बड़े बड़े थोड़े दौड़ते थे; इसकी दीवारें कांतियुक्त, स्वच्छ, ग्रुभ और गगन चुंबी थीं; यह आकाश से बातें करती थी और इसमें ऐसे बड़े बड़े स्वच्छ भवन थे जो तुषार मंडित पर्वत की चोटियों के समान जान पड़ते थे।"

१ मि॰ कारले को इंदौरखेडा में राम (रामस) का एक ऐसा सिक्का मिला था जिसके श्रांत में "दात" शब्द नहीं था। A.S.R., खंड १२, पृ० ४३.

पहली शताब्दी की है। उसी वर्ग में रामदात के सिक्के भी हैं। मेरी समक्त में ये तीनों राजा इस वंश के वही राजा हैं जो शेषनाग रामचंद्र और शिशुनंदी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये तीनों अपने सिक्कों के कारण परस्पर संबद्ध हैं और यह बात पहले से ही मानी जा चुकी हैं। जैसा कि प्रो० रैप्सन ने बतलाया है (जनरल रायल एशियाटिक सोसाइटी, १६००, पृ० १९४), शेष और शिशु के सिक्कों का वीरसेन के सिक्कों के साथ घनिष्ठ संबंध है। वीरसेन के जिस सिक्के का चित्र प्रो० रैप्सन ने दिया है, इसमें राज-सिंहासन के पीछे एक खड़े हुए नाग का चित्र हैं, राज-सिंहासन पर बैठी हुई स्त्री की मूर्ति हैं, जो अपने ऊपर उठाए हुए दाहिने हाथ में एक चड़ा लिए हुए है। यह मूर्ति गंगा की जान पड़ती है। वीरसेन का एक और सिक्का है जिसका चित्र जनरल किनंघम ने दिया है। उसमें एक पुरुष की मूर्ति के पास खड़े हुए नाग का चित्र है। नव नाग के सिक्कों के ढंग पर (देखों ६ २०) इस नाग की मूर्त्ति के योग से "वीरसेन नाग' का नाम पूरा होता है। मूर्त्ति वीरसेन की है श्रीर उसके आगे का नाग इस बात का सूचक है कि वीरसेन "नाग" है। नाग सिकों पर मुख्यतः वृष या नंदी, नाग या साँप और त्रिशूल के चित्र ही पाए जाते हैं।

§ १८. अब तक लोग यही मानते रहे हैं कि शिशुचंद्रदात, शेषदात और रामदात में जो ''दात'' शब्द है वह भी "दत्त"

१ रैप्सन — जरनल रायल एशियाटिक सोसाइटी, १६००, १०१।

२ J. R. A. S. १६००, पृ० ९७ के सामने का प्लेट, चित्र सं०१४।

शब्द के ही समान हैं; पर यह बात ठीक नहीं है। यह "दात" वस्तुतः दातृ या दात्व शब्द के समान है (जैसा कि शिशुचंद्रदात में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है और जिसका अर्थ है—उदार, विल चढ़ानेवाला, रक्षक और दाता)। हमारे इस कथन का एक और प्रमाण यह भी है कि इस प्रकार के कुछ सिक्कों में केवल "रामस" शब्द भी आया है, जिसके आगे दात नहीं है।

\$ १६. इसके अतिरिक्त उत्तमदात और पुरुषदात के तथा कामदात और शिवदात के भी सिक्के हैं जिनका उल्लेख प्रो॰ रैप्सन ने (जनरल रायल एशियाटिक सोसाइटी १६००, पृ० १११ में कामदत और शिवदत के नाम से किया है) और भवदात के भी सिक्के हैं (जिनका चित्र जनरल रायल एशियाटिक सोसाइटी, १६००, पृ० ९७ के प्लेट नं० १३ में है) जिसे प्रो॰ रैप्सन ने भी मदत्त पढ़ा है, पर जो वास्तव में भवदात है। फिर उन राजाओं के भी सिक्के हैं जिनके नाम पुराणों में नहीं आए हैं। ऐसे राजाओं में एक राजा "शिवनंदी" भी है जिसका उल्लेख पवायावाले शिलालेख में है और जिसके संबंध में अब हम सहज में कह सकते हैं कि यह वही सिक्कोंवाला शिवदात है।

§ २०. इस प्रकार हमें इस राजवंश के नीचे लिखे राजाओं के नाम मिलते हैं जिनके निम्नलिखित क्रमबद्ध सिक्के भी पाए जाते हैं —

१ A. S. I, खंड १२, पृ० ४३।

२ विंसेंट रिमथ C. I. M., पृ० १६०, १९२।

३ मिलास्रो विंसेंट स्मिथ, C. I. M., ए० १९३।

| (२) रामचंद्र<br>(३) शिशुनंदी | ाज ( सिक्कों पर नाम ) शेषदात । रामदात । शिशुचंददात ।                                                                        |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (४) शिवनंदी                  | (यह नाम शिलालेख<br>से लिया गया है।<br>पुराणों में जिन राजात्र्यों<br>के नाम नहीं श्राए<br>हैं, यह उन्हीं में से<br>एक हैं।) | }<br>} शिवदात े     |
| (४) भवनंदी                   | ( अनुह्मि बित रा-<br>जाओं में से एक )                                                                                       | <b>)</b><br>भवदात । |

§ २१. हम यह नहीं कह सकते कि शिशुनाग आदि आरं-भिक नाग राजा मथुरा में शासन करते थे या नहीं; क्योंकि मथुरा एक ऐसा स्थान था, जहाँ पद्मावती, विदिशा, अहिच्छत्र आदि आस-पास के अनेक स्थानों से सिक्के आया करते थे। हाँ, पुराणों में हमें यह उल्लेख अवश्य मिलता है कि वे विदिशा में राज्य करते थे और उनमें से पहले राजा शेष ने अपने शत्रु की राजधानी जीती थी। इस विजित राजनगर का नाम ब्रह्मानंद ने सुरपुर दिया है, इसलिये हम यह मान सकते हैं कि शेष ने इंद्रपुर नामक नगर जीता था जो आजकल बुलंदशहर जिले में हैं। उन दिनों यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण नगर था और इसी स्थल पर

१ प्रो॰ रेप्सन ने J. R. A. S., १६००, पृ० १११ में इसे "शिवदत्त" लिखा है।

२ A. S. R. लंड १२, पृ॰ ३६ की पाद-टिप्पणी।

आरंभिक नाग राजाओं के कुछ सिक्के पाए गए हैं। हमें यह भी पता चलता है कि शिवनंदी का राज्य पद्मावती तक था। जो हो, पर इसमें संदेह नहीं कि विदिशा के साथ मथुरा का बहुत पुराना राजनीतिक संबंध है और आगे चलकर नाग राजाओं के समय में यह संबंध फिर से स्थापित हो गया था। यह माना जा सकता है कि आरंभिक नाग राजाओं ने मथुरा से क्षत्रपों को भगाने में बहुत कुछ कार्य किया था और इस सिछांत का इस बात से खंडन नहीं हो सकता कि मथुरा में एक ऐसे राजवंश का राज्य था, जिसके राजाओं के नाम के अंत में क्षत्रपों के समय के बाद के सिक्कों में "मित्र" शब्द मिलता है, क्योंकि ये सिक्के और भी बाद के जान पड़ते हैं ।

§ २२. संभवतः नीचे लिखे कोष्ठक से विदिशा के नागों विदिशा के नागों की की वंशावली का बहुत कुछ ठीक ठीक

वंशावली पता चल जायगा—
ई० पू० ११० । शेव ई० पू० ११०-६० सिक्के मिलते हैं
से ई० पू० ३१ | भोगिन ई० पू० ६०-८० सिक्के नहीं मिलते
तक राजा तो > रामचंद्र ई० पू० ८०-४० बहुत सिक्के मिलते हैं
पाँच, पर पी- | धर्मवर्मन ई०पू० ४०-४० सिक्के नहीं मिलते
दियाँ चार हुईं । वंगर ई० पू० ४०-३१ सिक्के नहीं मिलते

सन् ३१ ई० पू० के बाद के राजाओं का समय, जो अब आगे से संभवतः पद्मावती में राज्य करते थे, इस प्रकार होगा— ई० पू० २०—१० भूतनंदी सिक्के नहीं मिलते ई० पू० १०—२४ ई० शिशुनंदी बहुत से सिक्के मिलते हैं २४—३० ई० यशनंदी सिक्के नहीं मिलते

१ विंसेंट स्मिथ C. I. M., पृ० १६०

ये वे राजा हैं जिनका पुराणों में उल्लेख नहीं है। इन्हीं में रिावनंदी (उसके राज्य-काल के चौथे वर्ष के लेख में यही नाम है; पर सिक्कों में शिवदात नाम मिलता है) भी है जिसका समय सन् ५० ई० के लगभग है। फिर सन् ५० से १७५ ई० तक कुशनों का राज्य था, जब कि नाग राजा लोग हटकर मध्यप्रदेश के पुरिका और नागपुर नंदिवर्द्धन नामक स्थान में चले गए थे (देखों १६ ३१ क और ४४)।

यदि हम उक्त दोनों सूचियों को मिलाकर आरंभिक नाग राजाओं की फिर से सूची तैयार करते हैं तो हमें नीचे लिखे राजा मिलते हैं—

- (१) शेवनाग।
- (२) भोगिन।
- (३) रामचंद्र।
- (४) धर्मवम्मा ।
- (४) गंगर।
- (६) भूतनंदी।
- (७) शिशुनंदी।
- ( = ) यशःनंदी । इन त्राठों का परस्पर जो संबंध है, वह ऊपर बतलाया जा चुका है । (देखों § १३ )

(६) से १३ तक

पुरुषदात उत्तमदात कामदात भावदात शिवनंदी या शिवदात

लेखों श्रौर सिकों के श्राधार पर पाँच राजा। श्रभी यह निश्चित नहीं है कि ये लोग किस क्रम से सिंहासन पर बैठे थे। इन राजात्रों का समय लगभग ई० पू० ११० से सन् ७८ ई० तक प्रायः दो सौ वर्षों का है।

## ३. ज्येष्ठ नाग वंश और वाकाटक

\$ २३. पुराणों के कथनानुसार ज्येष्ठ नागवंश, विवाह-संबंध के कारण, वाकाटकों में मिल गया विदिशा के मुख्य था। और जैसा कि हम आगे चलकर नागवंश का अधिकार वत्तलावेंगे, इस मत का समर्थन वाका-दौहित्र को मिल गया था टकों के शिलालेखों आदि से भी होता है। पुराणों में कहा है कि यशनंदी के उपरांत उसके वंश में और भी राजा होंगे अथवा विदिशावाले वंश में—

> तिस त्रान्वये भविष्यन्ति राजानस्तत्र वस्तु। दौहित्राः शिशुको नाम पुरिकायां नृपो भवत्'॥

अर्थात्—इस वंश में और राजा होंगे; और इन्हीं में वह दौहित्र भी था, जिसका नाम शिशु था और जो पुरिका का राजा हुआ था । यहाँ "राजानस्तत्र यस्तु" के स्थान पर कुछ प्रतियों में "राजानस्तम् (ना ते) त्रयस्तु वै" पाठ मिलता है जो स्पष्टतः अशुद्ध है, क्योंकि "त्रयः" शब्द के पहले "ते" शब्द की कोई

१. P. T. पृ० ४६, पाद-टिप्पणी २३।

२. पुरिका के लिये देखो J. R. A. S १९००, पृ० ४४५ में पार्जिटर का Ancient Indian Historical Traditions शीर्षक लेख, पृ० २६२। इस लेख में पुरिका का जो स्थान निश्चित किया गया है, उससे यह होशंगाबाद जान पड़ता है।

आवश्यकता नहीं है; श्रोर यदि "तम्" हो तो उसका कोई श्रर्थ नहीं हो सकता। यदि "त्रयः" पाठ ही मान लिया जाय, जिसके होने में मुफे संदेह है, तो फिर उसका अर्थ यह मानना होगा कि यशःनंदी के आगे राजाओं की तीन शाखाएँ हो गई थीं; और यह अर्थ नहीं होगा कि यशःनंदी के बाद तीन और राजा हुए थे, क्योंकि आगे चलकर विष्णुपुराण में कहा है कि नव नागों ने पद्मावती, मथुरा श्रौर कांतिपुरी इन तीन राजधानियों से राज्य किया था। यशः नंदी का वंश अथवा कम से कम उसकी एक शाखा समाप्त हो गई श्रौर जाकर दौहित्र में मिल गई जिसे साधारणतः लोग शिशु कहते हैं। नागों ने पद्मावती छोड़ दी थीं; श्रीर ऐसा जान पड़ता है कि प्रवल कुशन राजाश्रों के श्रा जाने के कारण ही उन्हें पद्मावती छोड़नी पड़ी होगी। पुराणों में हमें निश्चित रूप से यह उल्लेख मिलता है कि विन्वस्फाणि पद्मावती में राज्य करता था श्रीर उसका राज्य मगध तक था (देखों 🍪 ३३-३४)। अतः अब हम यह बात मान सकते हैं कि सन् प्र०-१०० ई० के लगभग नाग वंश के राजा लोग मथुरा और विदिशा के बीच के राजमार्ग से हट गए थे और उन्होंने मध्यप्रदेश के अगम्य जंगलों में जाकर शरण ली थी ( § ३१ क )।

१. नवनागाः पद्मावत्याम् कांतिपुर्याम् मथुरायाम्। श्रमुगंगा प्रयाग मागघा गुप्ताश्च भोक्ष्यंति । जिस प्रकार गुप्तों के साथ मागजाः विशेषण् है, उसी प्रकार नागों के साथ विशेषण् रूप से "नव" शब्द श्राया है । पर पुराणों में न तो गुप्तों की ही श्रीर न नागों की ही कोई संख्या दी गई है । श्रतः यहाँ इस "नव" शब्द का श्रर्थ "नौ" नहीं हो सकता । वा तो इसका श्रर्थ "नये या परवर्त्ती नाग" हो सकता है या—"राजा नव के वंश के नाग"। (देखों § २६)

\$ २४. पुराण जब नाग शाखा का उल्लेख करते हुए 'शिशु राजा'' तक पहुँचते हैं, तब वे विंध्यशक्तिवाली शाखा का उल्लेख आरंभ कर देते हैं, और विंध्यशक्ति के पुत्र पुरिका और चणका का वर्णन करते हैं जिसके संबंध में वे यह में नाग दौहित्र और कहते हैं कि वह जन-साधारण में प्रवीर या प्रवीर प्रवरसेन बहुत बड़ा वीर माना जाता था'। विष्णु पुराण में यह बात स्पष्ट क्ष्प से कही गई

है कि शिशु श्रोर प्रवीर दोनों मिलकर राज्य करते थे (शिशुक- प्रवारों)। वायुपुराण में इनके लिये बहुवचन किया "भोक्ष्यन्ति" का प्रयोग हुआ है जो द्विवचन का प्राकृत रूप हैं । भागवत में शिशु का कहीं नाम ही नहीं है श्रोर केवल प्रवीर का उल्लेख है। इस प्रकार यहाँ यह सिद्ध होता है कि पौराणिक इतिहास-लेखक यहाँ यह प्रकट करते हैं कि शिशु ने अपने मातामह या नागराज का राज्य पाया था श्रोर उस दौहित्र शिशु के नाम पर विध्यशक्ति का पुत्र प्रवीर शासन करता था। वायुपुराण श्रोर ब्रह्मांडपुराण में जो "च=श्रापि" (विध्यशक्ति सुतस् चापि) शब्द श्राया है, उससे भी दोनों का मिलकर ही शासन करना सिद्ध होता है। विष्णुपुराण ने तो स्पष्ट रूप से ही शिशु को पहला स्थान दिया है श्रोर वायु तथा ब्रह्मांडपुराणों के वर्णनों में इसका पता केवल प्रसंग से चलता है। वायु श्रोर ब्रह्मांड पुराणों में कहा गया है कि प्रवीर ने ६० वर्षों तक पुरिकांचनका में श्रथवा पुरिका श्रौर चणका में उराज्य किया था। यह पुरिका श्रोर चणकावाला श्रांतम

१ प्रवीरो नाम बीर्यवान्।

२. पारजिटर, पृ० ५०, पादटिप्यणी ३१।

३. पारजिटर के प्राकृत रूपों "पुलका" श्रीर "चलका" का ध्यान

पाठ ही अधिक ठीक जान पड़ता है, क्योंिक वहाँ "और" या "च" शब्द भी आता है। भार-शिवों और वाकाटकों के इतिहास का जो विवरण शिलालेखों आदि में मिलता है (देखों १ २४) उसका भी इस मत से पूर्ण रूप से समर्थन होता है और इस विवरण से वह विवरण बिलकुल मिल जाता है।

§ २४. वाकाटक शिलालेखों के अनुसार राज-सिंहासन गौतमीपुत्र को, जो सम्राट् प्रवरसेन का पुत्र और रुद्रसेन प्रथम का पिता था, नहीं मिला था, बल्कि

शिलालेखों द्वारा रुद्रसेन प्रथम को मिला था जो सम्राट् पुराणों का समर्थन प्रवरसेन का पोता भी था और भारशिव महाराज भवनाग का नाती भी था। पर यहाँ

रखते हुए श्रौर वायु पुराण के "पुरिकाम् चनकान् च वै" का भी ध्यान रखते हुए यह पाठ भी हो सकता है—"भोक्ष्यन्ति च समा षष्ठिम् पुरीम् कांचनकान् च वै" । यह चनका वही स्थान हो सकता है जिसे श्राजकल नचना कहते हैं। साधारणतः श्रच्यों का इस प्रकार का विपर्यय प्रायः देखने में श्राता है। श्रज्यगढ़ रियासत में नचना एक प्राचीन राजस्थानी है जहाँ वाकाटकों के शिलालेख श्रौर स्मृति-चिह्न श्रादि पाए गए हैं। (A. S. R. २१।९५) जैन साहित्य में भी चनकापुर का उल्लेख है, जहाँ वह राजग्रह का पुराना नाम बतलाया गया है (श्रिभिधान राजेंद्र)। चनका का श्र्यं होगा "प्रसिद्ध"। बहुत संभव है कि कांचनका श्रौर चनका एक ही स्थान के दो नाम हों। कालिका पुराण (३।१४।२।२१. वेंकटेश्वर प्रेस का संस्करण पृ० २६८) में नागों की राजधानी का नाम कांचनीपुरी कहा गया है; श्रौर कहा है कि वहाँ पहाड़ी पर एक गुप्त गढ़ी थी (गिरिदुर्गाचृता)। साथ ही देखो नचना के संबंध में १६०।

१ फ्लीट कृत Gupta Inscriptions ए० २३७, २४५।

विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि वह पहले भार-शिव के नाती के रूप में और तब वाकाटक की हैसियत से राज्य का उत्तराधिकारी हुत्रा था, श्रौर वह समुद्रगुप्त की तरह उत्तराधिकारी नहीं हुआ था जो शिजालेखों में पहले तो गुप्त राजा कहलाता है श्रीर तब लिच्छवियों का नाती। वाकाटकों के एक ताम्रलेख (बालाघाट, खंड ६ पू० २७०) में रुद्रसेन प्रथम स्पष्ट रूप से भार-शिव महाराज-भारशिवानाम महाराज श्रीरुद्रसेनस्य - कहा गया है। इस प्रकार इस विषय में विष्णु पुराण का वाकाटक वंश के लेखों से पूरा पूरा समर्थन होता है। फिर वाकाटक लेखों में रुद्रसेन प्रथम की मृत्यु के समय वाकाटक काल का एक प्रकार से श्रंत कर दिया जाता है श्रीर वह दूसरे वाकाटक काल से पृथक कर दिया जाता है जो पृथिवीषेण प्रथम श्रीर उसके पुत्र तथा उतराधिकारी से आरंभ होता है। जैसा कि हम आगे चलकर वतलावेंगे, इसका कारण यह है कि जब समुद्रगुप्त के द्वारा रुद्रसेन परास्त होकर मारा गया, तब वाकाटकों के सम्राट पद का श्रंत हो गया (देखो ६४२ की पाद टिप्पणी)। समुद्रगुप्त ने इसे भी उसी प्रकार रुद्रदेव कहा है, जिस प्रकार नेपालवाले लेखों में वसंतसेन को वसंतदेव कहा गया है । पृथिवीषेण प्रथम के राज्यारोहण के समय इस वंश को राज्य करते हुए पूरे सौ वर्ष हो गए थे; और इसीलिये लेखों में उस पहले काल का श्रंत कर दिया गया है जो स्वतंत्रता का काल था। यथा-वर्षशत

<sup>&#</sup>x27;'भारशिवानांमहाराज श्री भवनाग दौहित्रस्य गौतमीपुत्रस्य पुत्रस्य वाकाटकानां महाराज श्री रुद्रसेनस्य''।

१. फ्लीट इन्त Gupta Inscriptions की प्रस्तावना, पृष्ठ. १८६ ।

श्रीमवर्द्धमान कोष दंड साधन । वायु श्रोर ब्रह्मांडपुराणों में कहा गया है कि विध्यशक्ति के वंश ने ६६ वर्षों तक राज्य किया था । लेख में जो "सो वर्ष" कहा गया है, वह उसी प्रकार कहा गया है, जिस प्रकार श्राज-कल हम लोग कहते हैं—'प्रायः एक शताब्दी तक'। मतलव यह कि यह बात प्रमाणित हो जाती है कि भूतनंदी नाग के वंशज ही भार शिव कहलाते थे।

## थे. भार-शिव राजा श्रौर उनकी वंशावली

ई २६. कौशांबी की टकसाल का एक ऐसा सिक्का मिला है जो अनिश्चित या अज्ञात वर्ग के सिक्कों में रखा गया है और जिस पर "[दे] व" पढ़ा जाता नव नाग है। विसेंट सिमथ ने अपने Catalogue of Indian Museum के पृष्ट २०६, प्लेट २३ में इसका चित्र दिया है और उस चित्र की संख्या १४ और १६ है। यह सिक्का आगरा और अवध के संयुक्त प्रांतों में आम तोर से पाया जाता है। अभी तक निश्चित रूप से यह

२. जिसके वंश में बरावर पुत्र ख्रौर पौत्र होते चलते थे, जिसका राजकोश ख्रौर दंड या शासन के साधन बरावर सौ वर्षों तक बढ़ते चलते थे।—फ्लीट।

१. समाः षराण्वितं भूत्वा [ज्ञात्वा], पृथिवी तु गमिष्यिति। (Purana Texts पृ० ४८ पाद-टिप्पिणियाँ ८६, ८८)—"६६ वर्ष पूरे होने पर साम्राज्य (त्रागे देखो तीसरा भाग ११२५) का अंत हो जायगा।"

नहीं कहा जा सका है कि इसका पहला अक्षर क्या है। मैंने ईसवी पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक की लिपियों में आए हुए वैसे अक्षरों से उसका मिलान किया है, और मैं सममता हूँ; कि वह अक्षर 'न" है। यह 'न" आरंभिक कुशन ढंग का है । यह सिक्का 'नवस' है और नवस के ऊपर एक नाग या साँप का चित्र है जो फन फैलाए हुए है। यह नाग इस राजवंश का सूचक है जो इस वंश के और सिक्कों पर भी स्पष्ट रूप से दिया हुआ है (देखों § २६ ख)। मैं इसे नव नाग का सिक्का मानता हूँ। यहाँ जो ताड़ का चिह्न है, वह इस वर्ग के दूसरे सिक्कों तथा भार-शिवों के स्पृति-चिह्नों पर भी पाया जाता है। (देखी § ४६ क)।

इस सिक्के ने मुद्रा-शास्त्र के ज्ञाताओं को चक्कर में डाल रखा है । यह सिका बहुत दूर दूर तक पाया गया है। इससे यह समभा जाता है कि जिस राजा का यह सिक्का है, वह राजा है, वह राजा प्रमुख होगा और इतिहास में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान होगा। पर अभी तक यह पता नहीं चलता था कि यह राजा कौन है। न इसका नाम ही ज्ञात होता था और न वंश ही। पर फिर भी इस राजा कें संबंध में इतना अवश्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि—

१. देखो E. I., खंड १, पृ० ३८८ के सामनेवाले प्लेट में पंद्रहवें वर्ष के नं० २ ए श्रीर पैंतीसचें वर्ष के नं० ७ बी में का 'न'। साथ ही मिलाग्रो खंड २, पृ० २०५ में ७६ वें वर्ष के नं० २० का 'न'।

१ मिलास्रो विंसेंट स्मिथ कृत C. I. M., पृ० १६६—"ये देवस वर्ग के सिक्के, जिन पर स्रालग क्रमांक दिया गया है, चक्कर में डालने-

- (१) यह राजा संयुक्त प्रांतों में राज्य करता था।
- (२) इसके सिक्के कौशांबी से निकलते थे, जहाँ ये प्रायः पाए जाते हैं; श्रोर इन सिक्कों पर कौशांबी की हिंदू टकसाल के चिह्न श्रोर तत्त्व पाए जाते हैं।
- (३) ये सिक्के उसी वर्ग के हैं, जिस वर्ग के सिक्के डा॰ स्मिथ ने Coin of Indian Musuem के २३ वें प्लेट पर प्रकाशित किए हैं और जिन्हें उन्होंने "अनिश्चित राजाओं के सिक्के" कहा है (देखो आगे § २६ ख)।
- (४) इसके सिक्के विदिशा-मथुरा के नाग सिक्कों से मिलते-जुलते हैं।
- (४) इसने कम से कम २० वर्षों तक राज्य किया था, क्योंकि इसके सिक्कों पर राज्यारोहण-संवत् ६, २० श्रौर २० है १।
- (६) अपने सिक्कों के कारण एक ओर तो पद्मावती और विदिशा के साथ तथा दूसरी ओर वीरसेन तथा

वाले हैं। ये सिक्के आगरा और अवध के संयुक्त प्रांतों में आम तौर पर पाये जाते हैं और इस तरह का एक अच्छा सिक्का, जो पहले मेरे पास था, इलाहाबाद जिले के कोसम नामक स्थान से आया था। इसके ऊपर के अच्चर पुराने ढंग के अच्चरों के समान जान पड़ते हैं। प्रो० रैप्सन ने इस पर लिखे हुए अच्चरों का देवस पढ़ा है। पहला अच्चर, जिसका आकार विचित्र है, साधारणतः 'ने' पढ़ा गया है, पर शुद्ध पाठ 'दे' जान पड़ता है। पर इस बात का किसी प्रकार पता नहीं चलता कि यह देव कौन था।'

ा. विंसेंट स्मिथ कृत C. I. M. पृ० २०६।

कोशांबीवाले सिक्कों के दूसरे राजात्रों के साथ इसका संबंध स्थापित होता है।

जैसा कि हम आगे चलकर § २६ ख में बतलावेंगे, कौशांबी के सिक वास्तव में भार-शिव राजाओं के सिक हैं। इनमें से कई सिकों पर ऐसे नाम हैं जिनके अंत में नाग शब्द आया है। हमारे सिकों का यह नव नाग वही राजा जान पड़ता है जिसके नाम पर पुराणों ने नव नाग या नव नाक राजवंश का नामकरण किया है। यही उस नव नाग राजवंश का प्रतिष्ठापक था जिस राजवंश की राजकीय उपाधि भार-शिव थी। इसके सिकों पर के अक्षर आकार में वैसे ही हैं, जैसे हुविष्क वासुदेव के लेखों के अक्षर हैं; इसलिये हम यह मान सकते हैं कि यह वासुदेव का समकालीन था और इसका समय लगभग सन् १४०-१७० ई॰ निश्चित कर सकते हैं।

§ २६ क. हमें पता चलता है कि सन् १७४ या १८० ई० के लगभग एक नाग राजा ने मथुरा में फिर से हिंदू राज्य स्थापित किया था। वह राजा वीरसेन था। वीर-

सन् १७५-१८० कें सेन के उत्थान से केवल नाग-वंश के इति-लगभग वीरसेन द्वारा हास में ही नहीं बल्कि आर्यावर्त के इति-मधुरा में भार-शिव हास में भी मानों एक नवीन युग का आरंभ राज्य की स्थापना होता है। उसके अधिकांश सिक्के उत्तरी भारत में और विशेषतः समस्त संयुक्त प्रांत में पाए गए हैं और कुछ सिक्के पंजाब में भी मिले हैं।

१. विसेंट स्मिथ के शब्दों मे—"ये सिक्के पश्चिमोत्तर प्रांतों ऋौर पंजाब में भी साधारणतः पाए जाते हैं।" J. R. A. S., १८६७, पृ० ८७६। साथ ही देखो Catalogue of Coins in Lahore Musuem, तीसरा भाग,पृ० १२८ राजस C. I. M., तीसरा भाग, पृ० ३२-३३।

मथुरा में तो ये बहुत अधिकता से पाए जाते हैं जहाँ से कनियम को प्रायः सौ सिक्के मिले थे। कारलेली को बुलंदराहर जिले के इंदौरखेड़ा नामक स्थान में ऐसे तेरह सिक्के मिले थे। ऐसे सिक्के एटा जिले के कुछ स्थानों में, कन्नीज में तथा फर्रुखाबाद जिले के कुछ और स्थानों में भी पाए गए हैं । इस प्रकार यह सूचित होता है कि वह मधुरा में रहता था और समस्त आर्यावर्त दोत्राव पर राज्य करता था। श्राम तौर पर उसके जो सिक्के पाए जाते हैं, वे छोटे और चौकोर होते हैं। उन पर सामने की ओर ताड़ का पेड़ होता है<sup>२</sup> श्रौर सिंहासन पर बैठी हुई एक मूर्ति होती है<sup>3</sup> (विसेंट स्मिथ C. I. M. पू० १६१)। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, यह ताड़ का वृक्ष नागों का चिह्न है। जैसा कि हम आगे चलकर बतलावेंगे, यह चिह्न भार-शिवों के बनवाए हए स्मृति चिह्नों त्रादि पर भी मिलता है ( ६ ४६ क )। इस राजा के एक श्रीर तरह के भी सिक्के मिलते हैं जिनमें के एक सिक्के का चित्र जनरल कनिंघम ने अपने Coins of Ancient India के आठवें प्लेट में दिया है। इसका क्रमांक १८ है। इसमें एक मनुष्य<sup>४</sup> की कदाचित् बैठी हुई मूर्ति है जिसके हाथ में एक खड़ा हुआ नाग है। इस राजा के एक तीसरे प्रकार के सिक्के का चित्र प्रो॰

१. विसेंट स्मिथ इत C. I. M, पृ० १९१।

२. उक्त ग्रंथ पृ० १६९।

३. सिंहासन पर जो छत्र बना है, उसे कुछ लोग प्रायः भूल से राजमुकुट समझते हैं। ( मिलास्त्रो C. I. M, पृ० १९७ )।

४. देखो यहाँ दिया हुन्ना प्लेट १। इसमें दिए हुए चित्र किन-घम के दिए हुए चित्र के फोटो नहीं हैं, बल्कि उन्हें देखकर हाथ से तैयार किए हुए चित्र हैं।

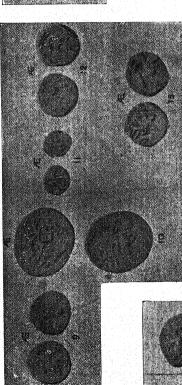

Coins of Ancient India प्लेट २३



त्रय नाग ( इंडियन स्यूजियम )



बनरल रायल एशियाटिक सोसाइटी १९०० पृ० ६७ वीरसेन पृ० ३३



रैप्सन ने सन १६०० के जनरल रायल एशियाटिक सोसाइटी में, पृष्ठ ६७ के सामनेवाले प्लेट में, दिया है जिसका क्रमांक १४ है। उसमें एक छत्रयुक्त सिंहासन पर एक बैठी हुई स्त्री की मूर्ति है श्रीर सिंहासन के नीचे वाले भाग से नाग उठकर छत्र तक गया है; और ऐसा जान पड़ता है कि वह नाग छत्र को धारण किए हुए है और सिंहासन की रक्षा कर रहा है। यह मूर्ति गंगा की है, क्योंकि इसके दाहिने हाथ में एक घड़ा है। सिक के दूसरे या पिछले भाग में ताड़ का एक वृक्ष है जिसके दोनों श्रोर उसी तरह के कुछ चिह्न हैं। बनावट की दृष्टि में यह सिका भी वैसा ही है, जैसे नव के और सिक्के हैं: और इसमें राजा की उपाधि की पूर्ति करने के लिये नाग की मृत्ति दी गई है। इस पर समय भी उसी प्रकार दिया गया है, जिस प्रकार नव के और सिकों पर दिया गया है। नाग तो वंश का सूचक है और ताड़ का वृक्ष राजकीय चिह्न है। कुछ सिकों में राजसिंहासन पर के छत्र तक जो नाग बना है, उसका संभवतः दोहरा अर्थ और महत्त्व है। वह नागवंश का सूचक तो है ही, पर साथ ही संभवतः वह ऋहि-च्छत्र का भी सूचक हैं; अर्थात् वह यह सूचित करता है कि यह सिका श्रहिच्छत्र की टकसाल में ढला हुआ है। इस राजा का पद्मावती की टकसाल का ढला हुआ भी एक सिक्का है किस पर लिखा है-महाराज व(वि); श्रीर साथ ही उस पर मोर का एक

१. देखो यहाँ दिया हुन्ना प्लेट नं० १। [ उस समय के जिस ढले हुए सिक्के का चित्र प्लेट २३ क्रमांक १ में है, उसमें की खड़ी हुई मूर्चि मुझे गंगा की जान पड़ती है।]

२ कनियम इत Coins of Medioval India, प्लेट २, चित्र सं० १३ श्रोर १४।

चित्र है जो वीरसेन या महासेन देवता का वाहन है। पद्मावती के नाग राजाओं के सिकों में से यह सबसे आरंभिक काल का सिका है ( § २७ )। तौल, आकार और चिह्न आदि के विचार से भी ये सब सिक्के हिंदू सिकों के ही ढंग के हैं। यही बात हम दूसरे ढंग से यों कह सकते हैं कि वीरसेन ने कुशनों के ढंग के सिक्कों का परित्याग करके हिंदू ढंग के सिक्के बनवाए थे।

फर्रुखाबाद जिले की तिरवा तहसील के जानखट नामक गाँव में सर रिचर्ड बर्न ने छत्तीस वर्ष पहले इस राजा का एक शिलालेख ढूँढ़ निकाला था। मि० पारजि-वीरसेन का शिलालेख टर द्वारा संपादित Epigraphia Indica

खंड ११, पृ० ५४ में यह लेख प्रकाशित हुआ है। कई दूटी हुई मूर्तियाँ और नकाशी किए हुए पत्थर के टुकड़े हैं और यह लेख पत्थर की बनी हुई एक पशु की मूर्ति के सिर और मुँह पर खुदा हैं। इसमें भी वही राजकीय चिह्न खुदे हैं जो उस सिक्के में हैं जिसका चित्र प्रो० रैप्सन ने दिया है। उसमें एक वृक्ष का सा आकार बना है जो उन्हीं के सिक्कों पर बने हुए वृक्ष के ढंग का है; और इसलिए हम कह सकते हैं कि वह

२ J. R. A. S, १६००, पृ० ५५३।

१ इसमें संदेह नहीं कि मूर्त्तियों त्रादि के ये टुकड़े मार-शिव कला के नमूने हैं। सौभाग्य से मुझे इनका एक फोटो मिल गया। यह भारत के पुरातत्त्व विभाग द्वारा सन् १६०६ में लिया गया था। देखो यहाँ दिया हुन्ना प्लेट नं० २। इस चित्र के लिये मैं पुरातत्त्व विभाग के डाइरेक्टर जनरल राय बहादुर दयाराम साहनी को धन्यवाद देता हूँ। इसमें का स्तंभ मकर तोरण है। इसमें की स्त्री की मूर्त्ति गंगा की है जो राजकीय चिह्न है।

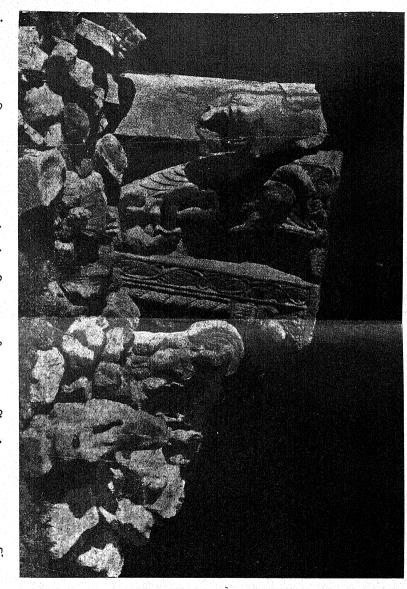

संभवतः मकर का सिर जिस पर वीरसेन का लेख है

मकर पर गंगा (भार-शिव का राजकीय चिह्न) एक मंदिर के द्वार पर

सिंह-स्तंभ (भूमरा शैली)

श्रस्पष्ट मूर्ति १० ३४

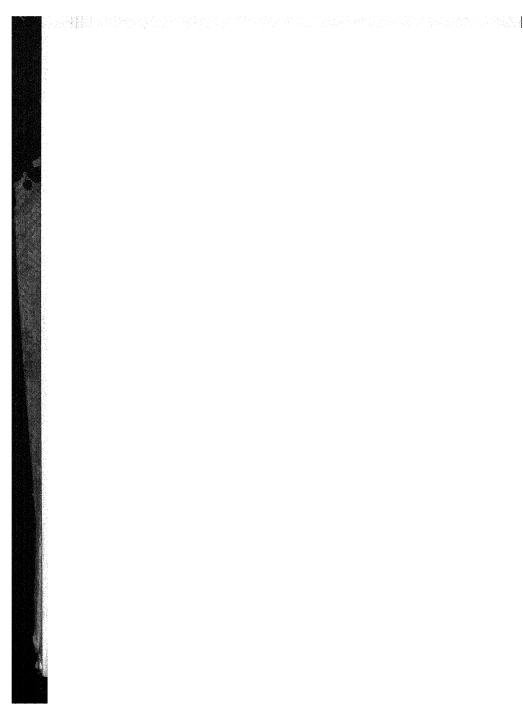

वृक्ष ताड़ का है। उसके श्रास-पास सजावट के लिये कुछ श्रोर भी चिह्न बने हैं; और ये चिह्न भी सिक्कों पर बने हुए चिह्नों के समान ही हैं; पर अभी तक यह पता नहीं चला है कि ये चिह्न किस बात के सूचक हैं। ये राजकीय चिह्न हैं; और इसी कारण मैं समकता हूँ कि ये राज्य अथवा राजवंश की स्थापना के सूचक हैं। यह शिलालेख स्वामिन वीरसेन के राज्य-काल के तेरहवें वर्ष का है (स्वामिन वीरसेन संवत्सरे १०,३)। इसका शेष श्रंश इतना दूटा-फूटा है कि उससे यह पता नहीं चल सकता कि इस लेख के श्रंकित करने का उद्देश्य क्या था। इस पर प्रीष्म ऋतु के चौथे पक्ष की आठवीं तिथि श्रंकित है। ......इसके आक्षर वैसे ही हैं, जैसे श्रहिच्छत्रवाले सिक्के पर के श्रच्छर हैं। इसके श्रतिरिक्त श्रौर सभी बातों में वे श्रक्षर श्रादि हुविष्क श्रौर वासुदेव के उन शिलालेखों के अक्षरों से ठीक मिलते हैं जो मथुरा में पाए गएथे और जो डा॰ बुहलर द्वारा प्रकाशित Epigraphia Indica के पहले और दूसरे खंडों में दिए हैं। उदाहरण के लिये, इस शिलालेख को उस शिलालेख से मिलाइए, जो कुशन संवत् . ६० का है श्रोर जो उक्त प्रंथ के दूसरे खंड में पृ० २०४ के सामने-वाले प्लेट पर दिया है। दोनों में ही स, क और न की खड़ी पाइयों का ऊपरी भाग अपेक्षाकृत मोटा है। यद्यपि जानखट-वाले शिलालेख में का इ इछ पुराने ढंग का है, पर फिर भी वह कुशन संवत् ६० के उक्त शिलालेख के इसे बहुत कुछ भिलता-जुलता है। इस शिलालेख में जो मात्राएँ हैं, वे कुछ मुकी हुई सी हैं और वैसी ही हैं, जैसी क़ुरान संवत् ४ के मथुरावाले शिलालेख नं ११ की तीसरी पंक्ति में सह, दासेन और दानम् शब्दों में हैं: अथवा कुरान संत्रत् १८ के शिलालेख नं० १३ की तीसरी पंक्ति में हैं अथवा दूसरी पंक्ति के 'गणातो' में और साथ हो दूसरे शब्दों के साथ श्राए हुए 'तो' में हैं श्रोर कुरान संवत ६न के शिलालेख (क्षुणे गणातो ) में हैं। जानखट के शिलालेख की कई वातें वासुदेव के समय के शिलालेखों की वातों से कुछ पुरानी हैं; श्रोर कुछ बातें उसी समय की हैं, इसलिये हम कह सकते हैं कि यह शिलालेख कम से कम वासुदेव कुशन के समय के बाद का नहीं हैं।

१ डा॰ विंसेंट स्मिथ के Catalogue of Coins में वीरसेन के जो सिक्के दिए हैं, उनका समय पढ़ने में मि॰ पारजिटर ने एक वाक्यांश का कुछ गलत श्रर्थ किया है। उन्होंने यह समका था कि डा॰ स्मिथ ने यह बात मान ली है कि वीरसेन का समय लगभंग सन् ३०० ई० है। पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वीरसेन के जिन सिक्कों के चित्र कनिंघम त्रौर रैप्सन ने दिए हैं, वे सिक्के दूसरे हैं श्रौर श्रागे या बाद के वर्ग या विभाग में वीरसेन के नाम से जो सिक्के दिए गए हैं, वे उन सिक्कों से बिलकुल श्रलग हैं। [बाद-वाला वीरसेन वास्तव में प्रवरसेन है ( 🖇 🤻 ० ) ]। इन दोनों प्रकार के सिक्कों का श्रंतर समभने में श्रभाग्यवश मि० पारजिटर से जो भूल हो गई है, उसका फल बुरा हुन्ना है। यद्यपि वे यह मानते हैं कि ई० पू० पहली शताब्दी से लेकर ई॰ दूसरी शताब्दी तक के शिलालेखों त्रादि में इ स्त्रीर व के तो यही रूप मिलते हैं, पर श का यह रूप केवल ईसवी दूसरी शताब्दी के ही लेखों में मिलता है; पर फिर भी वीरसेन कें समय के संबंध में मि॰ विंसेंट स्मिथ ने जो स्रानुमान किया है [पर डा॰ स्मिथ का यह ऋनुमान उस वीरसेन के संबंध में कभी नहीं था, जिसके विषय में हम यहाँ विवेचन कर रहे हैं।] उससे इस शिलालेख के समय का मेल मिलाने के लिये मि॰ पारजिटर कहते हैं कि यह शिलालेख इंसवी तीसरी शताब्दी का होगा स्त्रौर बहुत संभव है कि

राजा नव की तरह वीरसेन ने भी अपने राज्य-काल के पहले वर्ष से ही महाराज के समस्त शासनाधिकार अपने हाथ में ले

उक्त शताब्दों के श्रांतिम भाग का हो। मि॰ पारजिटर के ध्यान में यह बात कभी नहीं आई कि डा॰ स्मिथ ने दो वीरसेन माने थे। मि॰ पारजिटर ने इस शिलालेख का समय कुछ बाद का निर्धारित करने के दो कारण बतलाए हैं: पर उनमें से एक भी कारण ज चने पर ठीक नहीं ठहरता। इनमें से एक कारण वे यह बतलाते हैं कि '1' की जो मात्रा ऊपर की त्रोर कुछ झकी हुई है, वह कुशन ढंग की नहीं बिक गुप्त ढंग की है। दूसरा कारण वे यह बतलाते हैं कि इस शिलालेख के श्रचरों का ऊपरी भाग श्रपेचाकृत कुछ मोटा है। पर सिद्धांततः भी श्रीर वस्तुतः भी मि॰ पार्जिटर की ये दोनों ही बातें गलत हैं। किसी शिलालेख का काल निर्धारित करने के लिये उन्होंने यह सिद्धांत बना रखा है कि उस शिलालेख में ग्रह्मरों के जो बाद के या नये रूप मिलते हैं, उनका व्यवहार कब से ( ब्रर्थात् ब्रमुक सयय से ) होने लगा था। इस सिद्धांत के संबंध में केवल मुझे ही श्रापित नहीं है, बिल्क मुक्तसे पहिले त्रीर भी कुछ लोगों ने इस पर त्रापित की है। स्वयं डा॰ फ्लीट ने एक पाद-टिप्पणी में इस पर श्रापित की है [E.I. . ११; ८६ ो। किसी लेख में पहले के या पुराने ढंग के कुछ श्रद्धार भी मिल सकते हैं श्रीर उस दशा में उनका समय पहले से निश्चित समय की अपेद्धा और भी पुराना सिद्ध हो सकता है। यदि मि॰ पारिजटर के दोनों कारण वस्ततः ठीक भी मान लिए जायें तो भी जिस लेख के श्राहरों को वे ई॰ पू॰ पहली शताब्दी से ईसवी दसरी शताब्दी तक के मानते हैं, श्रौर उसके बाद के नहीं मानते, उन्हीं श्रव्हरों के श्राधार पर यह लेख ईसवी तीसरी शताब्दो का कभी माना नहीं जा सकता। पर वास्तविक घटनान्त्रों के विचार से भी मि॰ पारजिटर का मत भ्रमपूर्ण

लिए थे। जानखट-वाला शिलालेख स्वयं उसी के राज्यारोहण्यासंवत का है'; पर कुशन शासन-काल में सब जगह कुशन संवत् लिखने की ही प्रथा थी। शिवनंदी के शिलालेख में भी स्वामिन् शब्द का प्रयोग किया गया है; और हिंदू धर्मशास्त्रों तथा राजनीति-शास्त्रों के अनुसार (मनु ६, २६४; ७, १६७;) इसका अर्थ होता है,—देश का सबसे बड़ा राजा या महाराज। वीरसेन ने जिस प्रकार अपने सिक्कों में फिर से हिंदू पढ़ित प्रहण की थी उसी प्रकार यहाँ अपनी उपाधि देने में भी उसने उसी सनातन पढ़ित का अवलंबन किया था। कुशनों में जो बड़ी बड़ी राजकीय

कुशन संवत् ४ के लेखों के श्रद्धारों में भी उनका ऊपरी भाग कुछ मोटा ही मिलता है। ( देखिए Epigraphia Indica, भाग २ में पृ० २०३ के सामनेवाले प्लेट में का लेख नं० ११ श्रीर उससे भी पहले का श्रयोध्यावाला छांग शिलालेख जो मैंने संपादित करके J. B. O. R. S. खंड १०, पृ० २०२ में छपवाया है श्रीर E. I. खंड २, पृ० २४२ में प्रकाशित पभोसावाले शिलालेख, जिन्हें सभी लोगों ने ई० पू० शताब्दियों का माना है।) उनका यह मत है कि इस•शिलालेख में मं की मात्राएँ ऊपर की श्रोर कुछ श्रिषक उठी हुई हैं; पर यह मत इसिलये विलकुल नहीं माना जा सकता कि E. I., खंड २ में पृ० २४३ के सामनेवाले प्लेट में पभोसा का जो शिलालेख है, उसकी पहली पंक्ति में '1' की सभी मात्राएँ ऐसी हैं: श्रीर इसी प्रकार के दूसरे बहुत से उदाहरण भी दिए जा सकते हैं।

१ डा॰ विंसेट स्मिथ ने यह मानने में भूल की थी कि इसका समय कुशन संवत् ११३ है ( C. I. M. पृ० १६२); श्रौर सर रिचर्ड बर्न ने उसे जो १३ पढ़ा था, वह बहुत ठीक पढ़ा था। उपाधियाँ लिखने की प्रथा थी, उसका वीरसेन ने यहाँ भी परित्याग किया है और अपने यहाँ की प्राचीन पारिभाषिक उपाधि ही दी है।

एक तो ये सिक्के बहुत दूर दूर तक पाए जाते हैं; श्रौर दूसरे इस तरह की कुछ श्रौर भी बातें हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि वीरसेन ने मथुरा के श्रास-पास के समस्त स्थानों श्रौर गंगा तथा यमुना के बीच के सारे दोश्राव से, जो सब मिलाकर श्रायु-निक संयुक्तप्रांत है, कुशनों को निकाल दिया था। कुशनों के शिलालेखों, सिक्कों के समय श्रौर वीरसेन के शिलालेखों से यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है कि कुशनसंवत् ६८ के थोड़े ही दिनों बाद वीरसेन ने मथुरा पर श्रिषकार कर लिया था श्रौर यह समय सन् १८० ई० के लगभग हो सकता है। श्रतः जानखट-वाला शिलालेख संभवतः सन् १८०-६४ के लगभग का होगा। वीरसेन ने कुछ श्रधिक दिनों तक राज्य किया था। जनरल कनिंघम ने उसके एक सिक्के का जो चित्र दिया है, उस पर मेरी समक्त से उसका राज्यारोहण-संवत् २४ है यदि उसका शासनकाल चालीस वर्ष मान लें तो हम कह सकते हैं कि वह सन् १७० से २१० ई० तक कुशनों के स्थान में सम्राट् पद पर था।

ड़ससे पहले इस वंश का जो राजा नव नाग उसका पूर्वाधि-कारी था, वह वासुदेव के शासन-काल में संयुक्तप्रांत के पूर्वी भाग में एक स्वतंत्र शासक की भाँति राज्य करता रहा होगा; और वीरसेन के शासन का दसवाँ या तेरहवां वर्ष वासुदेव के ऋंतिम समय में पड़ा होगा। इस प्रकार वह सन् १७० ई० के लगभग सिंहासन पर बैठा होगा।

वीरसेन के सिक्कों श्रौर श्रसंदिग्ध भार-शिव राजाश्रों के

सिक्कों में जो घितष्ठ संबंध है ( § २६ ख ), उसके सिक्कों पर मानों उसके नाम की पूर्ति करने के लिये नाग का जो चिह्न है, श्रीर मधुरा में उसके उत्थान श्रीर राज्य-स्थापन का जो समय है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह वीरसेन शिलालेखों में के भार-शिव नागों श्रीर पुराणों में के नव नागों में के श्रारंभिक राजाश्रों में से एक था।

§ २६ ख. वीरसेन के संबंध में हम विवेचन कर चुके हैं और श्रव हम दूसरे राजाश्रों के संबंध में विचार कर सकते हैं। शिलालेखों से हमें यह पता चलता है कि भवनाग भार-शिव था दुसरे भार-शिव राजा श्रीर भार-शिव राजात्रों में श्रंतिम था। सिक्कों से पता चलता है कि उससे पहले उसके वंश में श्रीर भी कई राजा हो चुके थे। उन सिक्कों से यह भी पता चलता है कि इनका वंश त्रागरा और अवध के संयुक्त प्रांतों में राज्य करता था, क्योंकि वहीं ये सिक्के बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं; श्रोर उन्हीं सिख्कों से यह भी पता चलता है कि कौशांबी में इन राजात्रों की एक खास टकसाल थी। मुद्राशास्त्र अथवा इतिहास के ज्ञाताओं ने अभी तक यह निश्चित नहीं किया है कि ये सिक्के किस राजवंश के हैं; और न अभी तक इन सिकों का पारस्परिक संबंध ही निश्चित हुआ है। इसलिये मैं यहाँ इस संबंध में पूरा पूरा विचार करता हूँ।

इस प्रकार के सब सिक्के कलकत्तों के इंडियन म्यूजियम में हैं। ये सब दसवें विभाग में रखे गए हैं और यह विभाग उत्तरी भारत के अनिश्चित फुटकर प्राचीन सिक्कों का है। इसके चौथे उपविभाग ( C. I. M. पृ० २०४, २०६ ) में नीचे लिखे सिक्कों के विवरण हैं ।

क्रमांक ७. A. S. B. प्लेट नं० २३, चित्र नं० ६—डा॰ स्मिथ इसके वर्णान में कहते हैं कि रेलिंग या कठघरे में से एक विलक्षण चीज निकली हुई है। ब्राह्मी नः पीछे की ख्रोर अशोक लिपि का ज (?)।

क्रमांक न. A. S. B. प्लेट नं २२३, चित्र नं० १०—कठघरें के अंदर एक वृक्षा, जिसकी पाँच शाखाएँ या पित्तायाँ हैं और ईसवी दूसरी शताब्दी के अक्षरों में एक ब्राह्मी लेख है जिसे डा० स्मिथ ने "चीज" पढ़ा है। पीछे की ओर शेर और उसके अपर कठघरा या रेलिंग है। लिपि ब्राह्मी। पहले पढ़ा नहीं गया था।

क्रमांक ह. A. S. B. प्लेट नं० २३, चित्र नं० ११—यह अपेक्षाकृत कुछ छोटा सिक्का है जिस पर ब्राह्मी अक्षरों में लेख है जिसे डा० स्मिथ ने ''चराज'' या ''चराजु'' (बड़े अक्षरों में) पढ़ा है। पीछे की ओर क्षेत्र में एक ब्राह्मी अक्षर है जो डा० स्मिथ के मत से ल है।

क्रमांक १०. A. S.B. इसका चित्र डा० वि० स्मिथ ने नहीं दिया है। इसमें भी कठघरे में एक वृक्ष है। पीछे की श्रोर शेर खड़ा है जिसके ऊपर एक कुंडल सा बना है। उसके बगल में जो

१. सुभीते के लिये मैंने इन सिक्कों के चित्र प्लेट नं० १ पर दे दिए हैं। सिक्के त्राकार में कुछ छोटे कर दिए गए हैं। सुझे इंडियन म्यूजियम से श्रीयुक्त के॰ एन० दी चित की कृपा से विशेष रूप से इन सिक्कों के ठप्पे मिल गए थे, जिसके लिये मैं दी खित जी को धन्य-वाद देता हूँ।

कुछ लिखा है, उसे डा॰ स्मिथ ने "त्रय नागस" पढ़ा है। त्रय के पहले यन (?) है। इसका आकार और इस पर के चिह्न वैसे ही हैं, जैसे इसके बादबाले सिक्के में हैं जिसका क्रमांक ११ है और जो प्लेट नं० २३ का १२ वाँ चित्र है। इस सिक्के का चित्र भी में यहाँ देता हूँ।

क्रमांक ११. A. S. B. प्लेट नं० २३, चित्र नं० १२—कठघरे में वृक्ष है और ब्राह्मी में एक लेख है जिसे डा० स्मिथ ने "रथ यण गिच (ि) म त (स) ?" पड़ा है। पीछे की ओर शेर खड़ा है। उसकी पीठ पर ब्राह्मी अक्षर हैं जिन्हें डा० स्मिथ ने निश्चित रूप से व पढ़ा है और जिसके नीचे एक और अक्षर है जिसे उन्होंने य पढ़ा है।

क्रमांक १२. 1. M., Æ., प्लेट २३, चित्र नं० १३—डा० स्मिथ ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है—कठघरे में वृक्ष, बज्र, किनारे पर कुछ लेख के चिह्न। (यह वास्तव में सीधा या सामने का भाग है, उलटा या पीछे का भाग नहीं है।) [पीछे की श्रोर कठघरे में वृक्ष श्रोर श्रस्पष्ट चिह्न, किनारे पर ब्राह्मी में लेख (?) य भेमनप (या ह)।]

इन सिकों के वर्ग के ठीक नीचे उपविभाग नं० २ में डा० स्मिथ ने श्राठ और सिकों की सूची दी है जिन्हें वे देव के सिके कहते हैं; पर उन पर का लेख 'देव' है, या नहीं, इसमें उन्हें कुछ संदेह है (पृ० २०६, २०७, १६६)। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, ये सिके वास्तव में नव नाग के हैं। इन सिकों पर भी कठवरे के अंदर वैसा ही वृश्च बना है, जैसा ऊपर बतलाए हुए सिकों में है और जिसे उन्होंने तथा मुद्राशास्त्र के दूसरे ज्ञाताओं ने कोसम-चिह्न बतलाया है (प्लेट २३, चित्र नं० १४ और १६)।

इन सिकों में से कुछ के पिछले भाग पर तो साँड़ की मूर्ति है और कुछ पर हाथी की। सामने की खोर राजा के नाम के ऊपर एक छोटे फनवाले नाग का चित्र है।

इन सिक्कों के नीचे लिखी विशेषताएँ ध्यान में रखने के योग्य हैं।

कठघरे के अंदर पाँच शाखाओं वाला जो वृक्ष है, वह चित्र नं० १०, १२, १४ और १६ पर तथा क्रमांक १३ के सिकों पर समान रूप से पाया जाता है। नं० १२, १४ और १६ के सिकों का रूप ओर आकार एक समान है। नं० १० का सिका आकार में तो कुछ वड़ा है, पर उसका रूप उक्त सिकों के समान ही है। नं० ११ का सिका आकार में तो बहुत छोटा है, पर उसका भी रूप वैसा ही है। इन सिकों को देखने से यह निश्चित हो जाता है कि ये सब सिको एक ही वर्ग के हैं। और फिर एक बात यह भी है कि इन सभी सिकों पर समय या संवत् दिया हुआ है।

क्रमांक १० के सिक्के का चित्र डा० सिमथ ने नहीं दिया है; पर मैंने उसका ठप्पा बहुत ध्यानपूर्वक देखा है और उसकी सब बातों पर विचार किया है। जिस लेख को डा० सिमथ ने निश्चयपूर्वक त्रय नागस पढ़ा है, वह स्पष्ट और ठीक हैं। उस सिक्के के एक ठप्पे का चित्र में यहाँ देता हूँ। फोटो लेने में इसका आकार कुछ छोटा हो गया है। इसका वास्तविक आकार वही है जो डाक्टर

१. इस सिक्के और C. I. M., पृ० २०६ के क्रमांक १२ के ठप्पों के लिये में इंडियन म्यूजियम के श्रीयुक्त एन० मजुमदार को घन्यवाद देता हूँ। यद्यि अन्तर त्र मेरे फोटोग्राफ में नहीं आया है, पर फिर मी वह मेरे ठप्पे पर स्पष्ट रूप से आया है।

स्मिथ के क्रमांक १२, प्लेट २३ के चित्र नं० १३ का है। इस पर भी वही वृक्ष का चिह्न है जो श्रौरों पर है। इसमें का त्र कठघरे के नीचे वाले भाग के पास से आरंभ होता है। उससे पहले और कोई अक्षर नहीं है। संभव है कि वहाँ और किसी प्रकार का कोई चिह्न रहा हो, पर इस संबंध में मैं निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकता। डा॰ स्मिथ ने नागस में जिस श्रक्षर को स पढ़ा है, वह संभवतः स्य है। पीछे की श्रोर शेर के ऊपर सूर्य श्रोर चंद्रमा हैं--कोई मंडल नहीं है-जो ऊपर की श्रोर उभड़े हुए हैं। इसका विशेष महत्त्व यही है कि इससे यह सिद्ध होता है कि संयुक्तप्रांत में इस प्रकार के नाग सिक्के बनते थे। अब मैं उस स्थान के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ जहाँ देव ( शुद्ध रूप 'नव' ) वर्ग के सिक मिले हैं। डा॰ स्मिथ का मत है कि वे कोसम की टकसाल के जान पड़ते हैं, क्योंकि इस वर्ग का एक सिक्का उन्हें कौशांबी से मिला था; त्रौर उस पर वृक्ष का जो चिह्न है, उसका संबंध कौशांबी की टलसाल से प्रसिद्ध है। इस वर्ग के जिन सिकों के चित्र प्रकाशित हुए हैं, अब मैं उनके संबंध में अपने विचार बतलाता हूँ।

क्रमांक प्र और ६ प्लेट के चित्र नं० १० और ११ पर एक ही नाम श्रांकित हैं। वह चरज पढ़ा जाता है। नं० प्र के श्रक्षर भी चरज ही पढ़े जाते हैं। इसमें च श्रोर ज के बीच में जो र हैं, उसे डा० स्मिथ इसलिये पढ़ना मूल गए थे कि वह दूसरे श्रक्षरों की श्रपेक्षा कुछ पतला है। इस सिक्के पर पीछे की श्रोर प्लेट २३ चित्र नं० १० की दूसरी पंक्ति नागश पढ़ी जाती है। और उसी के पीछे की श्रोर शेर के ऊपर २० और प्र (२८) के सूचक श्रंक या

१०२० के सूचक चिह्न के पहले एक खंडित श्रच् है जो संभवतः स = संवत् है।

चिह्न हैं। इस प्रकार यह सिका चरज नाग का है और उसके राज्यारोहण संवत् २८ का है। चर मंगल प्रह का एक नाम है।

क्रमांक ११ ( प्लेट में के चित्र नं० १२ ) पर लिखा है—(श्री) हय नागश २०, १० । डा० स्मिथ ने इसमें जिसे र पढ़ा है और खड़ी पाई की तरह सममा है, वह संभवतः श्री का एक अंश हैं। जिसे उन्होंने थ पढ़ा है, वह वास्तव में ह हैं। और जिसे उन्होंने नागि पढ़ा है, वह नाग है । जिसे वह च पढ़ते हैं, उसे मैं २० का चिह्न सममता हूँ और जिसे वह म सममते हैं, वह १० का सूचक चिह्न है । उसमें कहीं कोई त और स नहीं है और इसके संबंध में स्वयं उन्हें भी पहले से संदेह ही था । कठघरे के नीचे वाले भाग के कुछ अंश को डा० स्मिथ कोई अक्षर या लेख सममते थे । पीछे की ओर ऊपर वाले जिस चिह्न को डा० स्मिथ ने व पढ़ा था पर जिसके ठीक होने में उन्हें संदेह था, और उसके ऊपर जिसे उन्होंने य पढ़ा था, वह दोनों मिलकर साँड का चिह्न हैं । इस साँड के नीचे कोई अक्षर नहीं है । डा० स्मिथ ने इसके पिछले भाग का ऊपरी सिरा नीचे की ओर करके पढ़ा है । उस पर का सारा लेख इस प्रकार है—श्री हयनागश ३० ।

अब हम छोटे और कम दामवाले सिक्के पर विचार करते हैं जिसका क्रमांक ७ है और जो प्लेट नं० २३ का नवाँ चित्र है। डा० स्मिथ ने इसके सामने वाले भाग पर केवल एक अक्षर न पढ़ा था और पीछेवाले भाग पर अशोक लिपि का केवल ज पढ़ा था। जिसे वह अशोक लिपि का ज कहते हैं, वह ६ का सूचक चिह्न या अंक है और यह राज्यारोहण्-संवत् है। सामने वाले भाग का लेख स य ह पढ़ा जाता है। यह लेख उलटी तरफ से पढ़ने पर ठीक पढ़ा जाता है और सिक्कों तथा मोहरों पर के लेखों

के पढ़ने का यह क्रम कोई नया नहीं है। इसे दाहिनी ओर के ह से पढ़ना ग़ुरू करना चाहिए। वह हयस है अर्थात् हय नाग का। इसके छोटे आकार के विचार से इसका मिलान चरज के छोटे सिक्ते के साथ करना चाहिए जिससे यह मेल खाता है।

चरज के छोटे सिक्के के पीछे वाले भाग पर समय या संवत् है। डा० स्मिथ ने उसे ज पढ़ा है, पर मैं कहता हूँ कि वह ३० का सूचक चिह्न या खंक है। यह सिक्का कम मूल्य का है और चरज के बड़े सिक्के के बाद बना था।

क्रमांक १२ [ प्लेट २३, चित्र नं० १३ ]—इसके सामनेवाले भाग पर, जिसे डा० सिमथ ने भूल से पिछला भाग समम लिया है, (श्री) व (र्) हिनस लिखा है। वाई ओर के वृक्ष की पित्रयां मोर की दुम के साथ मिली हुई हैं; अर्थात् यदि नीचे की ओर से देखा जाय तो वे वृक्ष की शाखाएँ जान पड़ती हैं; और यदि सिक्के का ऊपरी सिरा नीचे कर दिया जाय तो वही शाखाएँ मोर की दुम बन जाती हैं। यह मोर राजा के नाम वरहिन का सूचक है। सिक्के के पिछले भाग पर भी वही वृक्ष है और कुछ लेख है जिसका कुछ अंश घिस गया है। उप्पे पर जो कुछ आया है, वह मेरी समम में ना ग स है; अर्थात् बीच का केवल ग पढ़ा जाता है और उसके पहले का न तथा बाद का स घिस गया है। जिसे डा० स्मिथ ने वज्र सममा है, वह संभवतः ७ का अंक है और यह अंक साँड़ की मूर्ति के नीचे है।

इस प्रकार हमें नव नाग और वीरसेन के बाद नीचे लिखे चार राजा मिलते हैं—हय नाग जिसने तीस वर्ष या इससे कुछ अधिक समय तक राज्य किया था। चरज नाग जिसका शासन-काल भी तीस वर्ष या इससे अधिक है; बहिन नाग (सात वर्ष) श्रीर त्रय नाग जिसके शासन-काल की श्रवधि का श्रभी तक पता नहीं चला है। हय नाग के सिक्के पर की लिपि सबसे अधिक प्राचीन है श्रौर वीरसेन के समय की लिपि से मेल खाती है। उसका समय वीरसेन के समय के ठीक उपरांत अर्थात् सन् २१० ई० के लगभग होना चाहिए। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन सभी राजाओं के सिकों पर समय भी दिए हुए हैं और ताड़ का वृक्ष भी है; और प्रो॰ रैप्सन के अनुसार वीरसेन के सिक पर भी वही ताड़ का वृक्ष है। मैंने भी मिलाकर देखा है कि वीरसेन के शिलालेख में जो वृक्ष का चिह्न है, वह भी ऐसा ही है। वह वृक्ष विलकुल वैसा ही है जैसा भार-शिवों के इन सिकों पर है। वीरसेन का समय तो सन् २१० ई० है ही; अब यदि हम बाद के चारों राजात्रों का समय श्रस्सी वर्ष भी मान लें तो उनका समय लगभग सन् २१० से २६० ई० तक होता है। ऐसा जान पड़ता है कि इन चारों में से कुछ राजाओं ने अधिक दिनों तक राज्य किया था; श्रीर जिस प्रकार गुप्त सम्राटों में छोटे लड़के राज्याधिकारी हुए थे, उसी प्रकार इनमें कुछ छोटे लड़के ही सिंहा-सन पर बैठे होंगे। वाकाटक और गुप्त वंशावलियों का ध्यान रखते हुए मैंने भव नाग का समय लगभग सन् ३०० ई० निश्चित किया है। भव नाग वास्तव में प्रवरसेन प्रथम का सम-कालीन था श्रीर प्रवरसेन प्रथम उधर समुद्रगुप्त का सम-कालीन था, यद्यपि समुद्रगुप्त के समय प्रवरसेन प्रथम की अवस्था कुछ अधिक थी।इस-लिये इन राजात्रों के जो समय यहाँ निश्चित किए गए हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से भव नाग के समय को देखते हुए भी ठीक जान पड़ते हैं।

सिक्कों पर दिए हुए लेखों श्रीर उनकी बनावट तथा उन पर की दूसरी बातों का ध्यान रखते हुए भार शिवों या मुख्य वंश के नव नागों की सूची इस प्रकार बनाई जा सकती है।

| २७ वर्षे या इससे अधिक<br>समय तक शासन किया। | ३४ वर्षे या आधिक तक<br>शासन किया।  | ३० वर्षे या अधिक तक<br>शासन किया। | ७ वर्षे या अधिक तक                       | राह्मन क्षिया।<br>३० वर्षे या अधिक तक<br>शासन किया। |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (सिक्ते मिलते हैं)                         | (सिक्ते और शिला-<br>लेख मिलते हैं) | (सिक्ने मिलते हैं)                | (सिक्ने मिलते हैं)<br>(सिक्ने मिलते हैं) | (सिक्ने मिलते हैं)                                  |
| ्र नव नाग                                  | २ वीरसेन नाग                       | ३ हय नाग                          | ४ त्रथ नाग<br>४ बहिंन नाग                | द्ध चरज नाग                                         |
| सन् १४०—१७० <del>१</del> ०                 | सन् १७०—२१० ई॰                     | सम् २१०—२४४ ई०                    | सन् २४४—२४० ई०<br>सन् २४०—२६० ई०         | सन् २६० – २६० ई०                                    |

Ko

( शिलालेख मिलते हैं ) ...

७ भव नाग

सन् २६०—३१४ ई०

यह सूची पुराणों से भी ठीक ठीक मिलती है, क्योंकि उनमें कहा है कि नवनागों के सात राजाओं ने राज्य किया था। अब हम इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि नव नागों की जो और शाखाएँ पद्मावती तथ दूसरे स्थानों में गई थीं, उनका क्या हुआ और मुख्य वंश भार-शिव के राजाओं की राजधानी कहाँ थी।

§ २७. कुशन सम्राटों का शासन-काल लगभग एक सौ वर्ष है। यह बात मथुरावाले उन शिलालेखों से माल्म होती है जो उनके राज्य-काल के ६८ वें वर्ष तक के भारशिव कांतिपुरी श्रौर मिलते हैं। कुशन राजाश्रों के शासन-दूसरी नाग काल का ६८ वाँ वर्ष वासुद्वे के शासन-राजधानियाँ काल में पड़ता था श्रौर इसके बाद फिर हमें वासुद्वे का श्रौर कोई समय या संवत् नहीं मिलता । जब भार-शिव लोग फिर से होशंगाबाद श्रौर जबलपुर के जंगलों से निकले, तब जान पड़ता है कि वे बघेलखंड होकर गंगा तक पहुँचे थे। बघेलखंडवाली सड़क से जो यात्री गंगा

१. नागा भोक्ष्यन्ति सप्त वै। विष्णु श्रौर ब्रह्मांड पुरागा। I. P. T., ५३।

र. J. B. O. R. S. १६, ३११, ल्यूडर्स की सूची नं० ७६, ७७. E. I. १० परिशिष्ट, ए० द्र. राजतरंगिणी (C. I. १६६-१७२) में कहा है कि काश्मीर में तुरुष्कों की केवल तीन पीढ़ियों ने शासन किया था; यथा हुष्क ( हुविष्क ), जुष्क ( वासिष्क ), श्रीर कनिष्क । इसके क्रम लगाने के लिये श्रांतिम नाम से श्रारंभ करके पीछे की श्रोर चलना चाहिए।

की आर चलते हैं, वे कंतित के उस पुराने किले के पास आकर पहँचते हैं जो मिरजापुर श्रीर विंध्याचल के कस्बों के बीच में है। जान पड़ता है कि यह कंतित वही है जिसे विष्णु की कांतिपुरी कहा गया है। इस किले के पत्थर के खंभे के एक दुकड़े पर मैंने एक बार आधुनिक देवनागरी में कांति लिखा हुआ देखा था। यह गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा और प्रायः एक मील लंबा मिट्टी का किला है जिसमें एक बड़ी सीढ़ी नुमा दीवार है और जिसमें कई जगह गुप्त काल की बनी पत्थर की मूर्त्तियाँ या उनके दुकड़े आदि पाए जाते हैं। यह किला आजकल कंतित के राजाओं की जमींदारी में है जो कन्नीज श्रीर बनारस के गाहडवाल राजाश्रों के वंशज हैं। मुसद्भानों के समय में यह किला नष्ट कर दिया गया था और तब यहाँ के राजा उठकर पास की पहाड़ियों के विजय-गढ और माँडा नामक स्थानों में चले गए थे जहाँ अब तक दो शाखाएँ रहती हैं। कंतित के लोग कहा करते हैं कि गहरवारों से पहले यह किला भर राजात्रों का था। ऐसा जान पड़ता है कि यह भर शब्द उसी भार-शिव शब्द का अपभ्रंश है और इसका मत-लब उस भर जाति से नहीं है जिसके मिरजापर श्रौर विंध्याचल में शासन होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यही बात भर देउल3

१. मुसलमानी काल के कंतित का हाल जानने के लिये देखो A. S. I. २१; पृ० १०८ की पाद-टिप्पणी।

२. यहाँ प्राय: सात फुट लंबी सूर्य की एक मृति है जो स्पष्ट रूप से गुप्त काल की बान पड़ती है। ग्राज कल यह किले के फाटक के रद्धक भैरव के रूप में पूजी जाती है।

<sup>्</sup>र ३. A. S. R. खंड २१, प्लेट ३ श्रीर ४ जिनका वर्णन ए० ४— ७ पर है।

के संबंध में भी कही जाती है जो किसी समय शिव का बहुत बड़ा मंदिर था जिसमें बहुत बड़ा मंदिर था जिसमें बहुत से नाग (सर्प) राजात्रों की मूर्त्तियाँ हैं। यह मंदिर विध्य की पहाड़ी पर इलाहा-बाद से पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम प्रायः पचीस मील की दूरी पर मौघाट नामक स्थान में था। यह स्थान भरहुत नामक प्रांत में है जो भारभुक्ति का अपभ्रंश है और जिसका अर्थ है-भारों का शांत। आजकल इस देश में भर नाम के जो आदिम निवासी बसते हैं, उनके संबंध में इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता कि मिर्जापुर या इलाहाबाद के जिले में अथवा इनके त्रास-पास के स्थानों में ऐतिहासिक काल में कभी उनका शासन था। यदि यह मान लिया जाय कि यह दंत-कथा भार-शिव राजवंश के संबंध में है तो इसका सारा अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। भर देखल की वास्तु-कला और मूर्तियों आदि का संबंध मुख्यतः नागों से हैं; श्रीर किट्टो ( Kittoe ) ने लिखा है कि उसके समय यह करकोट नाग का मंदिर कहलाता था। श्रौर इन दोनों वातों से हमारे इस मत का समर्थन होता है कि इसमें का यह भर शब्द भार-शिव के लिये है। नागौढ़ श्रीर नागदेय

मैंने लोगों को भारहुत श्रीर भरहुत कहते हुए भी सुना है।
मूलतः यह शब्द भारभुक्ति रहा होगा जिसका श्रर्थ है—भार प्रांत या
भारों का प्रांत।

२. मैं तीन बार इस करने से होकर गुजरा हूँ। यह नागौढ़ श्रौर नागौद कहलाता है। नागौढ़ शब्द का श्रर्थ हो सकता है—नागों की श्रविध या सीमा। मत्स्य पुराण ११३-१० में यह 'श्रविध' शब्द इसी सीमा के श्रर्थ में प्रयुक्त हुश्रा है।

इन दोनों स्थान-नामों से यह सूचित होता है कि इन पर किसी समय बचेलखंड के नाग राजाओं का अधिकार था; और इसी प्रकार भारहुत और संभवतः भर देउल नामों से भी यही सूचित होता है कि ये भार-शिव राजाओं से संबंध रखते हैं।

कंतित<sup>2</sup> है भी ऐसे स्थान पर बसा हुआ कि भार-शिवों के इतिहास के साथ उसका संबंध बहुत ही उपयुक्त रूप से बैठ जाता है; क्योंकि भार-शिव राजा बघेलखंड से चलकर गंगा-तट पर पहुँचे थे। विष्णुपुराण में कहा है—

नव-नागा पद्मावत्यां कांतिपुर्याम् मथुरायां।

इस संबंध में एक यह बात भी महत्त्व की है कि अन्यान्य पुराणों में कांतिपुरी का नाम नहीं दिया है। इसका कारण यही हो सकता है कि भव-नाग का वंश जाकर वाकाटक वंश में मिल

१. इस मदिर की छत चिपटी थी श्रौर इसके बरामदे पर ढालुएँ पत्थर लगे थे। पहले इस पर नुकीली दीवारगीर या ब्रैकेट था जो टूट गया था श्रौर फिर से बनाकर ठीक किया गया है। किनंघम ने इसका जो चित्र दिया है, वह फिर से बने हुए ब्रैकेट का है। इस प्रकार के ब्रैकेट मध्ययुग की वास्तुकला में प्रायः सभी जगह पाए जाते हैं; पर निश्चित रूप से कोई यह नहीं कह सकता कि कितने प्राचीन काल से इसकी प्रथा चली श्राती थी। वहाँ जो बड़ी ईंटे तथा इसी प्रकार की और कई चीजें पाई जाती हैं, वे श्रवश्य ही बहुत पहले की हैं।

२. यूल का मत है कि टालेमी ने जिसे किंडिया कहा है, वह आजकल का मिरजापुर ही है। देखों मैक्किडल का Ptolemy, पृ० १३४।

गया था। पुराणों में भार-शिवों को नव - नाग कहा है। पहले विदिशा में जो नाग हुए थे, वे अर्थात् शेष से वंगर तक नाग राजा श्रारंभिक नाग हैं। पर भूतनंदी के समय से, जब कि नाम के श्रंत में नंदी ( वृष ) शब्द लगने लगा तब अथवा जब सन् १५०-१७० ई० के लगभग उनका फिर से उत्थान हुआ; तब से वे लोग निश्चित रूप से भार शिव कहलाने लगे। राजा नव श्रीर उसके उत्तराधि-कारियों के सिकों में नागों के आरंभिक सिकों से मुख्य अंतर यही है कि उनमें आरंभिक सिकों का दात शब्द नहीं पाया जाता और उसके स्थान पर नाग शब्द का प्रयोग मिलता है। भागवत में नव नागों का उल्लेख नहीं है श्रीर केवल भूतनंदी से प्रवीरक तक का ही वर्णन है। अतः भागवत के कर्ता के अनु-सार भूतनंदी के वंश और प्रवीरक के शासन में ही नव नागों का श्रंतर्भाव हो जाता है। प्रबीर प्रवरसेन वास्तव में शिशु रुद्रसेन का संरक्षक या श्रमिभावक था श्रीर दूसरे पुराणों के श्रनुसार ये दोनों मिलकर शासन करते थे। विष्णु पुराण में, जिसके कर्त्ता के पास कुछ ऐसी सामग्री थी जिसका उपयोग श्रीर लोगों ने नहीं किया था, राजधानियों का क्रम इस प्रकार दिया है-पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा। संभवतः इसका अर्थ यही है कि नागों की राजधानी पहले पद्मावती में थीः फिर वहाँ से उठकर कांतिपुरी और वहाँ से मथुरा गई। आज-कल इस विषय में जो बातें ज्ञात हैं, उनसे भी इस मत का समर्थन होता है। भूतनंदी के वंशज राजा शिवनंदी के समय तक और उसके बाद प्रायः आधी शताब्दी तक राजधानी पद्मावती में रही। इसके उपरांत पद्मावती कुशन क्षत्रपों की राजधानी हो गई ( 🕸 ३३, ३४ )। कुशन साम्राज्य के श्रंतिम काल में, अर्थात् सन् १४० ई० के लगभग, भार-शिव लोग गंगा नदी के तट पर कांतिपुरी में पहुँचे। काशी में या उसके

श्रास-पास उन लोगों ने श्रश्वमेध यह के किए श्रोर वहीं उन लोगों के राज्याभिषेक हुए। काशी के पास का नगवा नामक स्थान, जहाँ श्राजकल हिंदू-विश्वविद्यालय है, उनके नाम से संबद्ध जान पड़ता है। कांतिपुरी से वे लोग पश्चिम की श्रोर बढ़े श्रोर वीरसेन के समय में, जिसने बहुत श्रिथक संख्या में सिक्के चलाए थे श्रोर जिसके सिक्के श्रहच्छत्र के पूर्व से मथुरा तक पाए जाते हैं, उन्होंने फिर पद्मावती श्रोर मथुरा पर श्रिधकार प्राप्त कर लिया था। पद्मावती वाले सिक्कों में से जो श्रारंभिक सिक्क हैं श्रोर जिनपर विक्ता वर्ण व (ं) श्रक्षर श्रांकित हैं, वे वीरसेन के हैं। इन दोनों सिक्कों पर पीछे की श्रोर जो मोर बना है, वह वीरसेन का प्रसिद्ध चिह्न है; श्रोर यह वीरसेन भी महासेन ही जान पड़ता है जिसका श्रथ है—देवताश्रों का सेनापित। फिर भीम नाग श्रोर स्कंद नाग ने भी श्रपने सिक्कों पर मोर की मूर्त्त रखी है जिससे जान पड़ता है कि इन दोनों राजाश्रों ने भी वीरसेन का ही श्रनुकरण किया

१. जान पड़ता है कि संभवतः स्रश्चमेध यज्ञ कर चुकने के उपरांत जो बच्चा पैदा हुस्रा था, उसका नाम हय नाग रखा गया था।

र. किनंधम ने इसे ख पढ़ा है, पर मैं इसे वि मानता हूँ; क्योंकि इसकी पाई ऊपर की श्रोर मुड़ी हुई है श्रीर इकार की मात्रा जान पड़ती है। मैं इन्हें उन्हीं सिक्कों के वर्ग में मानता हूँ जिन पर महाराज व लिख़ा है, क्योंकि इन दोनों ही प्रकार के सिक्कों का पिछला भाग श्रीर उन पर के श्रव्हर श्रादि समान ही हैं। (देखिए किनंधम कृत Coins of Mediaeval India प्लेट २, नं० १३ श्रीर १४।)

र. कनियम कृत Coins of Mediaeval India प्लेट २, नं॰ १५ श्रीर १६, पृ॰ २३।

था। यद्यपि स्कंद के साथ तो मोर का संबंध है, पर भीम के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, वीरसेन मथुरा तक, बिक उससे भी और आगे इंदौरखेड़ा तक पहुँच गया था, क्योंकि वहाँ भी उसके बहुत से सिक्के जमीन में से खोदकर निकाले गए हैं जिससे सूचित होता है कि बुंदेलखंड के जिस पश्चिमी भाग पर प्रायः सौ वर्ष पहले नागों को हटाकर कुशनों ने अधिकार कर लिया था, उस पश्चिमी बुंदेलखंड पर भी वीरसेन ने फिर से नाग-वंश का राज्य स्थापित करके उसे अपने अधिकार में कर लिया था

नव नाग वैदिशक अथवा वृष नाग आदि नामों से अभिहित करते तो यह पता न चलता कि

ये नामों के ही श्रंतर्गत थे श्रीर इन्होंने फिर से श्रपना नवीन राजवंश चलाया था; श्रीर न यही पता चलता कि बीच में छुशनों का राज्य स्थापित हो जाने के कारण इस वंश की शृंखला बीच से टूट गई थी; श्रीर उस दशा में ज्यर्थ ही एक गड़बड़ी खड़ी हो जाती। विंध्य का श्र्यात् वाकाटकों के साम्राज्य का वर्णन करने के उपरांत पुराणों में इस प्रकरण का श्रंत कर दिया गया है श्रीर गुप्तों के राजवंश तथा उनके साम्राज्य का वर्णन श्रारंभ करने से पहले नव-नागों का इतिहास समाप्त कर दिया गया है। ऐसा करने का कारण यह था कि शिशुक रुद्रसेन की स्थिति छुछ विलक्षण थी। वह यद्यपि प्रवरसेन वाकाटक का पोता था, तो भी वह भारशिवों के दौहित्र के रूप में सिंहासन पर बैटा था।

६. कनिंघम A. S. I. खंड १२, पृ० ४१-४२।

इस बात का इतना अधिक महत्त्व माना गया था कि बालाघाट में वाकाटकों के जो ताम्रलेख श्रादि मिले हैं, उनमें वह केवल भार-शिव महाराज ही कहा गया है और यह नहीं कहा गया है कि वह वाकाटक भी था । श्रीर जैसा कि हम श्रागे चलकर (भाग २, ६ ६४) वतलावेंगे, युद्ध-क्षेत्र में समुद्रगुप्त द्वारा मारा जानेवाला रुद्रसेन था जिसका उल्लेख रुद्रदेव के रूप में आया है। यहाँ 'देव' शब्द का अर्थ महाराज है। इस प्रकार नागों का वंश वाकाटकों के युग में समुद्रगुप्त के समय तक चलता रहा। पुराणों में साफ साफ यह भी बतला दिया गया है कि नाग वंश में नव नागों का कौन सा स्थान था; श्रौर यह भी बतला दिया गया है कि उनके राज्य की सीमा कहाँ तक थी। पुराणों में नव-नागों को वि (न्) वस्फाणि श्रौर मगध के गुप्तों के बीच में स्थान दिया गया है। यह वि (न्) वस्फाणि कुशनों का क्षत्रप था जो मगध और पद्मावती में शासन करता था। मगध के गुप्तों के संबंध में बिष्णुपुराण में यह कहा गया है कि उनका उत्थान नव नागों के शासन-काल में हुआ था। यह बात मगध के इतिहास के बीच में जोड़ दी गई है और वाकाटक सम्राटों के इतिहास के बाद मगध के इतिहास का एक नया प्रकरण आरंभ किया गया है। नव नागों का राज्य केवल संयुक्त

१. यदि कानून या धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखा जाय तो रुद्रसेन प्रथम (पुत्रिकापुत्र) के राज्यारोहण के कारण मानों भार-शिव राज-वंश ने वाकाटकों को दवाकर उनका स्थान छे लिया था; श्रीर इस विचार से यही माना जायगा कि प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के साथ ही साथ वाकाटक राजवंश श्रीर उसके साम्राज्य तथा शासन का भी श्रंत हो गया।

प्रांत में ही नहीं था, बिल्क पूर्वी और पश्चिमी बिहार में भी था, क्योंकि वायु तथा ब्रह्मांड पुराण की सभी प्रतियों में कहा गया है कि उनकी राजधानी मथुरा में भी थी और चंपा (चंपावती-भागलपुर) में भी। जैसा कि हम आगे चलकर तीसरे भाग में बतलावेंगे, गुप्तों ने चंपा में अपना एक अलग राज्य स्थापित किया था और पुराणों में जहाँ गुप्त साम्राज्य-प्रणाली का वर्णन किया गया है, वहाँ इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है । वहाँ भार-शिव वाकाटक राज्य को हटाकर गुप्त सम्राट् अपना राज्य स्थापित कर रहा था।

१. चंपा नाम की केवल दो ही नगरियाँ थीं—एक तो स्रंग में जो स्राजकल चंपानगर कहलाता है स्रोर जो भागलपुर से प्रायः पाँच मील की दूरी पर है। यह एक पुराना करवा था जिसमें वासुपूज्य के जैन मंदिर थे। इस वासुपूज्य का जन्म स्रोर मृत्यु चंपा में ही हुई थी। स्रोर दूसरा स्राज-कल की चंवा पहाड़ियों में एक करवा था।

२. वाकाटक साम्राज्य श्रीर गुप्त साम्राज्य के संबंध में पुराणों में बहुत श्रिष्ठिक बातें श्राई हैं। जान पड़ता है कि उस समय की घटनाश्रों श्रादि का काल-क्रम से जो लेखा तैयार हुश्रा था, वह वाकाटक देश में श्रीर वाकाटक राजकर्मचारियों द्वारा हुश्रा था; क्योंकि वहीं श्रीर उन्हों लोगों को दोनों के संबंध की सभी बातें ब्योरेवार श्रीर सहज में मिल सकती थीं। पुराणों में श्रांशों के करद राज्यों का उल्लेख करके (देखो श्रागे चौथा माग) श्रांशों की साम्राज्य-प्रणाली का भी कुछ वर्णन करने का प्रयत्न किया गया है, पर वह वर्णन अतना विवरणात्मक नहीं है। किंतु वाकाटकों का इतिहास देते समय पुराणों ने उनके श्रारंभिक इतिहास तक का उल्लेख किया है श्रीर यह बतलाया है कि नागों का साम्राज्य किस प्रकार वाकाटकों के साम्राज्य से सम्मिलित हो

§ २६. नागों की शासन-प्रणाली संघात्मक थी जिसमें नीचे लिखे राज्य सिम्मिलित थे—(१) नागों के तीन मुख्य राजवंश, जिनमें से एक वंश भार-शिवों का था जो नागों की साशन-प्रणाली साम्राज्य के नेता और सम्राट थे और जिनके अधीन प्रतिनिधि-स्वरूप शासन करनेवाले और भी कई वंश थे। और (२) कई प्रजातंत्री राज्य भी जस संघ में संमिलित थे। पद्मावती और मथुरा भार-शिवों के द्वारा स्थापित दो शाखाएँ थीं और इन दोनों राजवंशों की दो अलग अलग उपाधियाँ थीं। पद्मावती वाला राजवंश टाक-वंश कहलाता था। यह नाम भाव-शतक में आया है जो गण्पित नाग को समर्पित किया गया था (§३१) मथुरावाला वंश यदुवंश कहलाता था; और यह नाम कौमुदीमहोत्सव नामक नाटक में आया है और इसका रचना-काल भी वही है जो भाव-शतक का है। इन दोनों नामों से नव नागों के मूल का भी पता

गया था। उधर श्रांध्रों के इतिहास में भी पुराणों में उनके मूल से लेकर वर्णन श्रारंभ किया गया है श्रीर उनके सम्राट् पद पर श्रारूढ़ होने से लेकर मगध के राजसिंहासन तक का वर्णन किया गया है। इस प्रकार पुराणों में किसी राजवंश का इतिहास लिखते समय श्रालोचनात्मक दृष्टि से उनके मूल तक का वर्णन किया गया है श्रीर सम्राटों के वंशों का श्रारंभिक इतिहास तक दिया गया है। श्रांध्रों, विंध्यकों श्रीर नागों के संबंध में उन्होंने इसी प्रकार मूल से श्रारंभ करके उनका इतिहास दिया है श्रीर यदि पुराणों के कर्चा गुप्तों का भी पूरा इतिहास देने पाते तो वे उनके संबंध में भी ऐसा ही करते। तो भी विष्णु पुराण (देखों श्रागे तीसरा भाग, § १२२) में गुप्तों का श्रारंभिक इतिहास देने का भी प्रयत्न किया गया है।

चल जाता है। ये लोग यादव थे श्रीर टक्क देश पंजाब से श्राए थे। मथुरावाले वंश ने कभी अपने सिक्के नहीं बनाए थे। परंतु पद्मावती में शासन करनेवाले राजवंश ने आदि से अंत तक बराबर श्रपने सिक्के चलाए थे। इससे सिद्ध होता है कि उनका राजवंश स्वतंत्र था श्रीर भार-शिवों के श्रधीन वे उसी प्रकार थे, जिस प्रकार कोई राज्य किसी साम्राज्य में होता है। ऐसा जान पड़ता है कि मथुरा में राज्य करनेवाला वंश और वह वंश जिसमें नाग-दत्त (लहौरवाली मोहर के महाराज महेश्वर नाग का पिता) हुआ था और जिसका राज्य श्रंबाले जिले के कहीं श्रास-पास संभवतः श्रुघ्न नाम की पुरानी राजधानी में था, प्रत्यक्ष रूप से भार-शिवों के ही अधीन और शासन में था। बुलंदंशहर जिले के इंद्रपुर (इंदौरखेड़ा) में या उसके त्रास-पास भी एक श्रीर वंश राज्य करता था । बुलंदशहर में मत्तिल की मोहर पाई गई थी जिसपर एक नाग चिन्ह ( शंखपाल ) श्रंकित था और जिस पर राजन् उपाधि नहीं थी। प्राउज श्रौर फ्लीट ने सिद्ध किया है कि समुद्रगुप्त के शिलालेख में जिस मत्तिल का उल्लेख है, वह यही

१. टकों और टक देश के संबंध में देखो कर्नियम A. S. R. खंड २, पृ० ६; और उस देश में यादवों के निवास के संबंध में देखो उसी ग्रंथ का पृ० १४। हेमचंद्र ने अपने श्रिमिधान-चिंतामिण (४. २५.) में वाहीक को ही टक कहा है।

र. देखो गुप्त इतिहास के संबंध में तीसरा भाग § १४०; श्रौर Indian Antiquary भाम १८, पृ० २८९ प्लेट, जहाँ एक शंख श्रौर एक सर्प का श्राकार बना है। सर्प के शरीर से प्रकाश निकलकर चारों श्रोर फैल रहा है।

मत्तिल है । यह प्रांत अंतर्वेदी गंगा और यमुना के बीच के प्रदेश का पश्चिमी भाग कहा गया है, जहाँ एक अलग गवर्नर या शासक राज्य करता था; श्रीर इस बात का उल्लेख इंदौर के ताम्रलेखों में है जो सर्वनाग नाम के एक नाग शासक ने, जो समुद्रगप्त का गवर्नर था, लिखवाए थे। र नागदत्त, नागेसेन या मतिल अथवा उनके पूर्वजों ने अपने सिक्के नहीं चलाए थे और न भार-शिवों के समय में अहिच्छत्र के किसी और गवर्नर या शासक ने ही अपने सिक्के चलाए थे। अहिच्छत्र के अच्यत नामक एक शासक ने ही पहले पहल अपने सिक्के चलाए थे। 'सिकों पर तो उसका नाम अच्यत है और समुद्रगुप्त के शिलालेख में उसे अच्यतनंदी कहा गया है। पर उस समय वह वाकाटकों के श्रधीन था, जिससे यह सूचित होता है कि वाकाटकों ने कदाचित् लिच्छवियों श्रीर गुप्तों के मुकाबले में वहाँ कोशल ( श्रवध प्रांत ) के पास ही अपने एक करद राजवंश को प्रतिष्ठित कर दिया था। जहाँ तक भार-शिव राज्य का संबंध है हमें राज्य के केवल दो ही प्रघान केंद्र मिलते हैं-एक कांतिपुरी और दूसरा पद्मावती। वायु और ब्रह्मांड पुराण<sup>3</sup> में चंपावती (भागलपुर) में भी एक केंद्र होने का उल्लेख हैं; पर जान पड़ता है कि वहाँ का केंद्र श्रधीनस्थ था, क्योंकि चंपावती के सिक्के नहीं मिलते। जैसा कि इस आगे चलकर बतलावेंगे ( § १३२, १४० ), समुद्रगुप्त चे

१. Indian Antiquary भाग १८, १० २८६।

२. G. I. पृ० ६८ ।

<sup>ः</sup> ३. नव नाकास् ( नागास् ) तु भोक्ष्यन्ति पुरीम् चम्पावतीं नृपाः । T. P. पृ० ५३ ।

शिलालेख में आर्यावर्त के शासक दो भागों में विभक्त किए गए हैं। एक वर्ग या भाग का आरंभ गणपित नाग से होता है। इस वर्ग में वे राजा आए हैं, जो समुद्रगुप्त के प्रथम आर्यावर्त्त युद्ध में मारे गए थे; और दूसरा वर्ग उन राजाओं का है जिन पर दूसरे युद्ध के समय अथवा उसके बाद आक्रमण हुआ था और जो रुद्रदेव अर्थात् रुद्ध सेन वाकाटक से आरंभ करके स्थान-क्रम या देश-क्रम से गिनाए गए हैं। प्रथम वर्ग में सबसे पहले गणपित नाग का नाम आया है। वाकाटकों के समय में वह नाग शासकों में सर्व-प्रधान था; और इस बात का समर्थन भावशतक से भी होता है ( § ३१ )। मालवे और राजपूताने के प्रजातंत्र और संभवतः पंजाब का कुणिंदों का प्रजातंत्र भी, जिन्होंने भार-शिवों के समय में अपने अपने सिक्के चलाए थे, इस भार-शिवों के समय में अपने अपने सिक्के चलाए थे, इस भार-शिवों राज्य-संघ के स्वराज्यभोगी सदस्य थे ( § ४३ )।

§ २९ क. पुराणों में कहा है कि पद्मावती श्रौर मथुरा के नागों की, श्रथवा यदि विष्णु पुराण का मत लिया जाय तो पद्मावती, कांतिपुरी श्रौर मथुरा के नागों

नागों की शाखाएँ की सात पीढ़ियों ने राज्य किया था (देखों ऊपर पृ॰ ४८)। सिक्कों और शिलालेखों के आधार पर नीचे जो कोष्ठक दिया जाता है, उससे यह मत पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है।

••• नव नाग वंश ( भार-शिव ) का ... मधुरा "और पद्मावती की शाखाओं का संस्थापक संस्थापक भार-शिब, कांतिपुरी में उत्थान लगभग सन् १४० ई० नव नाग ( सिक्के पर २७वॉ वर्ष ) ... . . . . वीरसेन ( सिक्ने पर ३४वॉ वर्ष ) ( लगभग सन् १७०-२१० ई० ) ( लगभग सन् १४०-१७० ई० )

लगमग सन् २१०-२३० ई० (टाक वंश) पद्मावती भीम नाग

लगभग सन् २३०-५४० ई०

स्कंद् नाग

ताममा सन् २४०-२७० ई० बृहस्पति नाग

बहिंन नाग (सिक्ने पर ७वाँ वर्ष ) लगभग सन् २४०-२६० ई० लगभग सन् २४४-२४० ई० त्रय नाग

( यदु वंश ) नाम अज्ञात मथुरा

६४

नाम अज्ञात

( हय नाग सिक्ने पर ३०वाँ वर्ष )

लगमग सन् २१०-२४४ ई०

( भार-शिव वंश ) कांतिपुरी

¥

१. क्रतिषम ने केनल ज्याग्र...ही पढ़ा था; पर प्लेट ( C. M. I. प्लेट २, चित्र नं० २२) में व्याग्न नाग लिखा मिलता

महाराज महश्वर नाग

पद्मावती के राजात्रों के राज्यारोहण का जो क्रम मैंने ऊपर दिया है, उसके कारण ये हैं। गण्पित नाग श्रंतिम राजा थाः श्रोर समुद्रगृप्त का समय हमें ज्ञात है, इससे हमें गण्पति नाग के समय का भी ठीक ठीक पता लग जाता है। उसके हजारों ही सिक्के मिलते हैं। बल्कि सच तो यह है कि जितने अधिक सिक्के गणपित नाग के मिले हैं, उतने अधिक सिक्के हिंद काल के और किसी राजा के नहीं मिले हैं। इसलिये हमें यही कहना पड़ता है कि उसने बहुत अधिक समय तक राज किया था। फिर उसके सिक्के भी कई प्रकार के हैं। मैंने प्रायः आठ प्रकार के सिक्के गिने हैं। इसलिये मैं कहता हुँ कि उसने पैंतिस वर्षों तक राज्य किया था। भीम नाग के सिक्के टीक बीरसेन के बाद के हैं श्रौर स्कंद नाग के सिक्के भीम नाग के ठीक बाद के हैं। जान पड़ता है कि गण्पित नाग से ठीक पहले देव नाग हुआ था; क्योंकि दोनों ही समय समय पर अपने नामों के साथ "इंद्र" शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे देवेंद्र; गर्णेंद्र (A. S. R. १६१४-१६, पृ० १०५)। वृहस्पति नाग श्रौर व्याघ्र नाग में से देव नाग से ठीक पहले व्याघ नाग हुआ था, क्योंकि इन दोनों के सिकों पर वाकाटक सम्राटों का चक्र-चिह्न है ( देखों § ६१ क और १०२°)।

मधुरावाले वंश में का श्रंतिम नाम 'नागसेन' उस उल्लेख से लिया गया है जो समुद्रगुप्त की विजयों से संबंध रखता है। समुद्रगुप्त के शिलालेख के श्रनुसार, जिसका विवेचन श्रागे तीसरे भाग में किया गया है, नागसेन की राजधानी निश्चित रूप से

१. साथ ही देखों श्रंत में दुरेहा स्तंभ के संबंध में परिशिष्ट।

मथुरा ही जान पड़ती है। कौ मुद्दा-महोत्सव में कहा गया है कि की तिंचेग सुंदर-वर्मन् का मित्र और कल्याग वर्मन् का ससुर था। यह कल्याग वर्मन् कत सुंदर वर्मन् का पुत्र था और इसी ने पाटलिपुत्र पर से चंद्रगुप्त का अधिकार हटाया था। तीसरे भाग में गुप्तों के इतिहास के अंतर्गत इसके समय का विवेचन किया गया है ( § १३३ )। उस समय के आधार पर ही कहा गया है कि नागसेन ने केवल चार वर्षों तक और की तिंचेग ने लगभग सन् ३१४ से ३४० ई० तक राज्य किया था। सात पीढ़ियाँ पूरी करने के लिये मथुरा में वीरसेन के बाद तीन और राजा भी हुए ही होंगे। हर्ष-चिरत में का नागसेन मथुरा में नहीं बिल्क पद्मावती में राज्य करता था और वह संभवतः गुप्तों के अधीन रहा होगा। उसके पद्मावती के सिक्के नहीं भिलते।

अहिच्छत्र वंश के शासन-क्षेत्र का पता एक तो अच्युत के सिकों से लगता है और दूसरे समुद्रगुप्त के शिलालेख में आए हुए उसके अच्युत के नाम से लगता है। इस लेख का विवेचन आगे तीसरे भाग में किया गया है। उसके सिक्कों पर भी साम्राज्य संबंधी वही चक्र-चिह्न है (C. I. M. प्लेट २२, ६) जो पद्मावती के देवसेन के सिक्के पर है (C. I. M. प्लेट २, १) जो पद्मावती के देवसेन के सिक्के पर है (C. I. M. प्लेट २, १४)। स्कंदगुप्त के शासन-काल के जो ताम्रलेख इंदौरखेड़ा में मिले हैं और जो अंतवेंदी के गवर्नर या विषयपित सर्व नाग के खुदवाए हुए हैं (G. I. पू० ७०), उनके आधार पर मेरा मत है कि अहिच्छत्र वंश का शासन अंतवेंदी प्रांत में था। मैं यह भी समभता हूँ कि उनकी राजधानी इंद्रपुर (इंदौरखेड़ा में थी; ब्रह्मांडपुराण में उनकी राजधानी सुरपुर में वतलाई गई है जो इंद्रपुर भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जिस इंदौरखेड़ा नामक

स्थान में ये ताम्रलेख पाए गए हैं, वह स्थान भी बहुत प्राचीन हैं; श्रोर इसीलिये इस बात की बहुत श्रायिक संभावना है कि उक्त वंश की राजधानी वहीं रही होगी। बहुत कुछ संभावना इसी बात की है कि सर्व नाग भी मित्तल का एक वंशज था, जिसके संबंध में मैंने श्रागे तीसरे भाग में विवेचन किया है (\$ १४०)। उसका राजनगर श्रंबाले जिले में श्रुष्टन नामक स्थान में या उसके कहीं श्रास-पास ही रहा होगा। उसके लड़के की मोहर लाहौर में पाई गई है (G. I. पृ० २८२) जो श्रपने समय में गुप्तों के श्रधीनस्थ श्रोर करद राजा श्रथवा नौकर की माँति शासन करता रहा होगा। वायु श्रोर ब्रह्मांड पुराण में यह तो कहा गया है कि चंपावती भी एक राजधानी थी, पर वहाँ के शासकों के नामों का श्रभी तक पता नहीं चला है।

\$ ३०. हम यहाँ भार-शिव राजाओं के सिक्कों का विवेचन कर रहे हैं, इसिलये हम एक ऐसे सिक्के पर भी कुछ विचार कर लेना चाहते हैं जो वीरसेन का माना गया प्रवरसेन का सिका है, पर जौ मेरी समफ में वाकाटक सिका जो वीरसेन का माना है और प्रवरसेन प्रथम का है। यह सिक्का गया है भी उसी वर्ग में-हैं जिसहैंवर्ग के सिक्कों का हम विवेचन करते चले आ रहे हैं। यह सिक्का प्राचीन सनातनी हिंदू ढंग का है। इसकी लिपि तो कुशनों के बाद की है और ढंग या शैली गुप्तों से पहले की है। डा० विसेंट सिमथ ने इंडियन म्यूजियम के सिक्कों की सूची (Coins of Indian Museum) के प्लेट नं० २२ पर चित्र नं० १४ में यह सिक्का दिखलाया है। इस पर की लिपि को उन्होंने व (ी)

<sup>🔭</sup> र. देखों इस ग्रंथ में दिया हुन्ना तीसरा प्लेट ।

रसेनस पढ़ा है। इसमें की ी वाली मात्रा को वे संदिग्ध समभते हैं और यद्यपि वे इसे वीरसेन का ही मानते हैं, पर फिर भी कहते हैं कि यह वीरसेन के प्रारंभिक सिकों के बाद का है?। समय के विचार से उन्होंने इन दोनों सिकों में जो झंतर समभा है और जो यह निर्णय किया है कि यह किसी दूसरे और बाद के राजा का सिका है, वह तो ठीक है, परंतु उस पर के नाम को वीरसेन पढ़ने में उन्होंने भूल की है। इस सिक्के पर के लेख को में प्रवरसेनस (स्य) मानता हूँ और सिक्के में बाई और नीचेवाले कोने में लेख का जो पहला झक्षर है, उसे 'प्र' पढ़ता हूँ। नामके नीचे में ७६ (७०,६) भी पढ़ता हूँ। सिक्के पर सामने की ओर एक ओर बैठी हुई स्त्री की मूर्ति है जिसके दाहिने हाथ में एक घड़ा है, जिससे सूचित होता है कि यह गंगा की मूर्ति है (देखो ६ १०) । नीचे की ओर दाहिने कोने पर वाकाटक चक्र भी है जो हमें नचना और जासो में भी मिलता है (देखो झंतम परिशिष्ट)।

§ ३१. गणपति नाग के वंश के इतिहास का पता मिथिला के

१. C. I. M. पृ० १६२ श्रीर पृ० १६७ की दूसरी पाद-टिप्पणी।

२. इस मूर्ति के सिर पर ऐसा मुकुट नहीं है जिसमें से प्रकाश की किरणों चारों स्त्रोर निकलकर फैल रही हों, जैसा कि C. I. M. पृ॰ १९७ में कहा गया है, बल्कि वह छत्र है जो सिंहासन में लगा हुस्रा है। साथ ही स्त्रागे वाकाटक सिक्कों के संबंध में देखों § ६१।

एक ऐसे हस्तिलिखित काव्य की प्रति से चला है जो स्वयं गण्पित नाग के ही शासनकाल में लिखा गया भाव-शतनक श्रौर नागों था श्रौर उसी को समर्पित हुआ था। का मूल निवास स्थान उसमें कवि कहता है कि नाग राजा? वाक (सरस्वती) श्रीर पद्मालया (पद्मावती) दोनों से ही शृंगरित या सुशोभित है और पद्य में उसमें उसका नाम गजवक्तृश्री (गज या हाथी के मुखवाले राजा) नागर दिया है। एक श्रीर पद्य में वह कहता है कि ग्रिगणपति को देखकर श्रीर सब नाग भयभीत हो जाते हैं 3। यह राजा धारा पश्चिमी मालवा का स्वामी या अधीश्वर कहा गया है । उसके वंश का नाम टाक कहा गया है और उसका गोत्र कर्पटी बतलाया गया है। न तो उसका पिता जालप ही श्रोर न उसका प्रपिता विद्याधर ही राजा था। इससे यह जान पड़ता है कि वह किसी राजा का सगोत्र श्रीर बहुत निकट संबंधी होने के कारण सिंहासन पर बैठा था। इस प्रंथ का नाम भावशतक है जिसमें सो से कुछ अधिक छंद हैं जिनमें से ६४ छंदों में प्रायः भावों का ही विवेचन है। प्रत्येक छंद स्वतः पूर्ण है और उसमें कवित्व का एक ही विचार या भाव उसी प्रकार आया है, जिस प्रकार अमरु में है। बहुत से छंद शिवजी की प्रशंसा में हैं जो कवि के आश्रयदाता का इष्ट

१-२. जायसवाल इत Catalogue of Mithila Mss दूसरा खंड, १०१।

नागराज समं [शतं] ग्रंथं नागरान तन्वता ग्रंकारि गंजवक्त्र-श्रीनागराजो गिरां गुरुः॥ ३-४. पन्नगपतयः सर्वे वीद्यंते गंगापति भीताः (८०)। धारा-धीशः (६२)।

देवता है। कवि ने अपने आश्रयदाता का स्वभाव उप और कठोर बतलाया है और कहा है कि सुंदरी स्त्रियों में उसका मन नहीं रमता और वह स्वभाव से ही युद्धिपय और भारी योद्धा है। यह यंथ काव्यमाला नामक संस्कृत पुस्तकमाला के सन् १८६६ वाले चौथे खंड में पृ० ३७ से ४२ तक छपा है । परंतु काव्यमालावाली प्रति के दूसरे श्लोक में राजा का नाम इस प्रकार गलत दिया गया है-गतवक्त्रश्रीनीगराजः । पर मिथिलावाली हस्तलिखित प्रति में वह नाम इस प्रकार दिया है-गजवक्त्रश्रीनीगराजः अर्थात् श्री गण्पति नागराजः और इसी से मुभे यह पता चला कि यह उल्लेख गरापति नाग के संबंध में है। यह बात प्रायः सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जम्मू के पास तथा पंजाब के श्रौर कई स्थानों में टाक नाग रहा करते थे । राजपूताने के चारणों, चंद बरदाई श्रीर मुसलमान इतिहास-लेखकों ने उनके राजवंश का उल्लेख किया है। महाभारत में उनके गोत्र कर्पटी का भी उल्लेख मिलता है जहाँ पंजाब राजपूताने के प्रदेश में मालवों के साथ पंचकर्पट भी रखे गए हैं। स्पष्टतः ये सब प्रजा-

१. गण्पित नाग के चिरित्र श्रीर स्वभाव श्रादि के संबंध में देखों छंद सं० ७६, ६६ श्रीर ६२ श्रादि। साथ ही काव्यमालावाली प्रति में देखों छंद सं० १ श्रीर ६८-१०० जिनमें गण्पित नाग के वंश का वर्णन है।

२. देखो इस पुस्तक में पृ० ८१ की पाद-टिप्पणी है।

३. किनंधम A.S.R. खंड २, पृ० १०। मध्य युग में मध्य देश में टक्करिका नाम का एक मह गाँव था जिसके वर्णन के लिये देखो व. A. १७, पृ० २४५।

तंत्री समाज थे । जान पड़ता है कि यह नाग वंश अपने निकट-तम पड़ोसी मालवों के ही संबंधी थे जो मालव करकोट नाग की पूजा करते थे, करकोट नाग के उपासक थे और पंजाब में चलकर राजपूताने में आ बसे थे। (देखो आगे इस प्रंथ का तीसरा भाग (§§ १४४–६)

§ ३१ क. नंदी नाग ने जब कुशन काल में सन् प० ई० के लगभग पद्मावती श्रीर विदिशा का रहना छोड़ा था, तब वे लोग वहाँ से मध्यप्रदेश में चले गए और वहीं सन् ८० से १४० ई० के पहाड़ों में रक्षित रहकर वे लोग तक नागों के शरण लेने पचास वर्ष से अधिक समय तक राज्य करते रहे। इस बात का एक निश्चित का स्थान प्रमाण है कि मध्य प्रदेश के नागपुर जिले पर उनका अधिकार था। राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज द्वितीय के जो देवलीवाले ताम्रलेख ( E. I. खंड ४, पू० १८८ ) मध्य प्रदेश की श्राधुनिक राजधानी नागपुर से कुछ ही मीलों की दूरी पर पाए गए थे श्रौर जिन पर शक संवत् ५४२ (सन् ९४०-४१ ई०) श्रंकित है, उनमें कहा गया है कि दान की हुई भूमि नागपुर-नंदिवर्द्धन के प्रदेश में है और इन दोनों ही नामों का नंदी नागों से संबंध है। इस लेख से बहुत पहले का भी हमें नंदिबर्द्धन का उल्लेख मिलता है, अर्थात् उन वाकाटकों के समय का उल्लेख मिलता है जो भार-शिव नागों के बाद ही साम्राज्य के उत्तरा-धिकारी हुए थे। प्रभावती गुप्त के पूनावाले ताम्रलेखों में, जिनका संपादन E.I. खंड १४, पृ० ३६ में हुआ है, नंदिबर्द्धन नगर का

१. देखो मेरा लिखा हुन्ना 'हिंदू राज्यतंत्र' पहला भाग, पृ० २५७ ऋौर महामारत सभापर्व न्त्र २२, श्लोक ७-६।

नाम आया है। जैसा कि मि॰ पाठक और मि॰ दीक्षित ने E. I. खंड १४, पृ० ४१ में वतलाया है, राय बहादुर हीरालाल ने यह पता लगा लिया है कि यह नंदिबर्द्धन वही कस्त्रा है जो आजकल नगरधन कहलाता है और जो नागपुर से बीस मील की दूरी पर हैं कस्वे का नंदिबर्द्धन नाम कभी वाकाटकों या भार-शिवों के समय में नहीं रखा गया होगा; क्योंकि उनके समय में तो नंदी-उपाधि का परित्याग किया जा चुका था, बल्कि यह नाम भार-शिवों के उत्थान से भी बहुत पहले रखा गया होगा। जिस समय नाग राजा लोग पद्मावती और विदिशा से चले थे, उस समय उनके नामों के साथ नंदी की वंशगत उपाधि लगती थी। ऐसा जान पड़ता है कि नंदी न गों ने प्रायः पचास वर्षों तक विंध्य पर्वतों के उस पारवाले प्रदेश - अर्थात् मध्य प्रदेश जाकर शरण ली थी जहाँ वे स्वतंत्रतापूर्वक रहते थे श्रीर जहाँ कुशन लोग नहीं पहुँच सकते थे। आर्यावर्त्त के एक राजवंश के इस प्रकार मध्य प्रदेश में जा बसने का बाद के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था और इसी प्रभाव के कारण भार-शिवों श्रौर उनके उत्तराधिकारी वाकाटकों के शासन-काल में दक्षिणा-पथ के एक भाग के साथ त्रार्यावर्त्ता संबद्ध हो गया था। सन् १०० ई० से सन ४४० ई० तक मध्य प्रदेश का विध्यवर्ती श्रार्यावर्त श्रर्थात् बुंदेलखंड के साथ इतना श्रधिक घनिष्ठ संबंध हो गया था कि दोनों मिलकर एक हो गए थे और उस समय इन दानों प्रदेशों में जो एकता स्थापित हुई थी, वह श्राज तक बराबर चली चलती है। बुर्े लखंड का एक श्रंश श्रौर

१. हीरालाल कृत Inscriptions in C. P. & Berar

प्राचीन दक्षिणापथ का नागपुरवाला श्रंश दोनों मिलकर एक हिंदुस्तानी प्रदेश बने रहे हैं और निवासियों, भाषा तथा संस्कृति के विचार से पूरे उत्तरी हो गए हैं और आर्यावर्त्त का विस्तार वस्ततः निर्मल पर्वत-माला तक हो गया है। साठ वर्षी तक नाग लोग जो निर्वासित होकर वहाँ रहे थे, उसी के इतिहास का यह परिणाम है। एक श्रोर तो नागपुर से पुरिका होशंगाबाद तक और दूसरी ओर सिवनी से होते हुए जबलपुर तक उन्होंने पूर्वी मालवा से भी, जहाँ से उनका राज्याधिकार हटाया गया था श्रीर वघेलखंड रीवाँ के साथ भी श्रपना संबंध बराबर स्थापित रखा था; श्रौर फिर इसी वघेलखंड से होते हुए वे श्रांत में गंगा-तट तक पहुँचे थे। उनका यह नवीन निवास-स्थान आगे चलकर गुप्तों के समय में वाकाटकों का भी निवास-स्थान हो गया था; और इसी से अजंटा का वैभव बढ़ा था जो अपने मुख्य इतिहास काल में बराबर भार-शिवों और वाकाटकों के प्रभाव और प्रत्यक्ष श्रधिकार में बना रहा। श्रजंटा की कला मुख्यतः नागर भार-शिव और वाकाटक कला है। सन् २४०-२७४ ई० के लगभग शातवाहनों के हाथ से निकलकर यह अजंटा भार-शिव वाकाटकों के हाथ में चला आया था।

§ ३२. स्कंद्गुप्त के शासन-काल तक कुछ नाग करद राजा थे, क्योंकि इस बात का उल्लेख मिलता है कि स्कंद्गुप्त ने नागों के एक विद्रोह का कठोरतापूर्वक दमन किया था । चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नाग नाम की एक नाग राजकुमारी के साथ विवाह किया था जो महादेवी थी और जिसके गर्भ से प्रभावती गुप्त उत्पन्न हुआ था। यदि यह नागकुमारी श्रुवदेवी नहीं थी तो

१. G. I. पृ० ५६, ( जूनागढ़ पंक्तिः) ३।

संभवतः चंद्रगुष्त की दूसरी रानी अवश्य थी। इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि कोटा (राजपूताना) में मध्य युगों में करद नाग राजाओं का एक वंश रहता था<sup>3</sup>। राय बहादुर हीरालाल ने बस्तर के जो शिलालेख आदि प्रकाशित किए हैं, उनमें भी नागवंशियों का उल्लेख हैं; और ये नागवंशी लोग संभवतः, मध्य प्रदेश के उन्हीं नागों के वंशज थे जो अपने नाम के स्मृति-चिह्न के रूप में नागपुर अधेर नगरवर्धन ये दो नाम-स्थान छोड़ गए हैं और जो संभवतः भार-शिरों के अधिकृत स्थानों के अवशिष्ट हैं।

प्रवावती और मगध में कुशन शासन
 (लगभग सन् ५० ई० से १५० ई० तक )
 ३३३. नव नागों और गुप्तों के उत्थान से पहले का पद्मावती

२. I. A. खंड १४, पृ० ४५।

३. नागपुर ( श्राजकल के मध्य प्रदेशवाला ) का उल्लेख दसवीं शताब्दी के एक शिलालेख में मिलता है। देखो हीरालाल का Inscriptions in the C. P. & Berar दूसरा संस्करण पृ० १० श्रोर E. I. खंड ५. पृ० १८८. ग्यारहवीं श्रोर उसके बाद की शताबिदयों के नागवंशियों के वर्णन के लिये देखो हीरालाल का उक्त ग्रंथ पृ० २०६, २१०. श्रोर पृ० १६६ में श्राया हुश्रा उसका एक श्रोर उल्लेख नगरधन, जैसा कि ऊपर ( § ३१ क ) बतलाया जा चुका है, प्राचीन नंदिवद्धन नगर के ही स्थान पर बसा हुश्रा है; श्रोर इस नगर का उल्लेख प्रभावती गुप्त के पूनावाले ताम्रलेखों श्रोर राष्ट्रकृट लेख ( देवली का ताम्रलेख) में भी श्राया है। श्राजकल यह [नगरधन कहलाता है जिसका श्रर्थ है—नागों का वर्द्धन। इसमें का 'नगर' शब्द नगर के लिये श्राया है।

और मगध का हतिहास पूरा करने के लिये पुराणों ने बीच में वनस्पर का इतिहास भी जोड़ दिया है। पराणों में इस शब्द के कई रूप मिलते हैं; वनस्पर तथा विश्वस्फटि (क), विश्वस्फाणि श्रीर विवस्फाटि किसमें के खरोष्टी लिपि के न को लोगों ने भूल से श पढ़ा और श ही लिखा है । इस प्रकार की भूत लोगों ने कुणाल के संबंध में भी की है और उसे कुशाल पढ़ा है। यह बिस्फाटि श्रीर वि (न्) वस्फाणि भी वहीं है जो सारनाथवाले शिलालेखों के वनस्फर श्रीर वनस्पर हैं। सारनाथ के दो शिलालेखों से हमें पता चलता है (E. I. खंड ८, पू० १७३) कि कनिष्क के शासन-काल के तीसरे वर्ष में वनस्पर उस प्रांत का क्षत्रप या गवर्नर था जिसमें बनारस पड़ता था। उस समय वनस्फर (वनस्पर) केवल एक क्षत्रप या गवर्नर था। श्रीर उसका प्रधान खरपल्लान महाक्षत्रप या वाइसराय था । बाद में वनस्फर भी महाक्षत्रप हो गया होगा। उसका शासन-काल ऋछ श्रधिक दिनों तक था, इसलिये हम यह मान सकते हैं कि उसका समय लगभग सन् ६० ई० से १२० ई० तक रहा होगा। यह वहीं समय है जो विदिशा के नागों ने अज्ञातवास में बताया था।

§ ३४. इस वनस्पर का महत्त्व इतना श्रिधिक था कि इसके वंशज, जो बुंदेलखंड के बनाफर कहलाते हैं, चंदेलों के समय तक श्रपनी वीरता श्रौर युद्धकौशल के लिये बहुत प्रसिद्ध थे । मूल या उत्पत्ति के विचार से ये लोग कुछ निम्न कोटि के

१. पार्राजटर कृत Purana Text पृ॰ ५२ की पाद-टिप्पणी नं॰ ४५ तथा दूसरी टिप्पणियाँ।

२. उक्त प्रंथ पृ० ८५ ।

माने जाते थे और राजपूतों के साथ विवाह-संबंध स्थापित करने
में इन्हें कठिनता होती थी। श्राज तक
उसकी नीति ये लोग समाज में कुछ निम्न कोटि के ही
माने जाते हैं। बुंदेलखंड में उनके नाम से
एक बनाफरी बोली भी प्रचलित है। विवस्फाटि ने भागवत
के श्रनुसार पद्मावती में श्रपना केंद्र स्थापित किया था और
सब परागों के श्रनमार मगध तक श्रपने राज्य का विस्तार किया

सब पुराणों के अनुसार मगध तक अपने राज्य का विस्तार किया था। पुराणों में उसकी वीरता की बहुत प्रशंसा की गई है श्रीर कहा गया है कि उसने पद्मावती से विहार तक का सारा प्रदेश और बड़े बड़े नगर जीते थे। पुरागों में यह भी कहा है कि वह युद्ध में विष्णु के समान था और देखने में हीजड़ा सा जान पड़ता था । प्रसिद्ध इतिहास-लेखक (Gibbon) ने हु गों के संबंध में जो बात कही है; वही बात पुराणों ने बहुत पहले से इन बनाफरों के संबंध में भी कही है; अर्थात् - इन लोगों के चेहरों पर दाढ़ियाँ प्रायः होती हो नहीं थीं, इसलिये इन लोगों को न तो कभी युवावस्था की पुरुषोचित शोभा ही प्राप्त होती ऐसा जान पड़ता है कि वनस्पर की श्राकृति हुणों की सी थी श्रौर वह देखने में मंगोल सा जान पड़ता था। उसकी नीति विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है। उसने अपनी प्रजा में से ब्राह्मणों का बिलकुल नाश ही कर दिया था-प्रजाश्च श्रब्राह्म-भूयिष्टाः। उसने उच्च वर्ग के हिंदुत्रों को बहुत द्वाया था और निम्न कोटि के लोगों तथा विदेसियों को अपने राज्य में उच्च पद प्रदान किए थे। उसने क्षत्रियों का भी नाश कर दिया था श्रौर एक नवीन शासक-जाति का निर्माण किया था। उसने अपनी प्रजा को अब्राह्मण कर दिया था। जैसा कि

हम आगे छलकर बतलावेंगे ( १ १४६ ख ), कुशनों ने भी बाद में इसी नीति का अवलंबन किया था। वे अपने राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिये समाज पर अत्याचार करते थे और बड़े धर्मीध होते थे-दूसरे धर्मवालों को बहुत कष्ट देते थे। कैवर्तों में से, जो भारत के श्रादिम निवासियों में से एक छोटी जाति है और खेती-बारी करती है और जिसे आजकल केवट कहते हैं, उसने शासकों श्रीर राजकर्मचारियों का एक नया वर्ग तैयार किया था; और इसी प्रकार पंचकों में से भी, जो शूद्रों से भी निम्न कोटि के होते हैं श्रीर श्रस्पृश्य माने जाते हैं, उसने श्रनेक शासक श्रौर राजकर्मचारी तैयार किए थे। उसने सुद्रकों को भी बिहार से बुंदेलखंड में बुलवाया था जो पहले पंजाब में रहा करते थे और चकों तथा पुलिदों या चक-पुलिदों या पुलिद यवु लोगों को भी अपने यहाँ बुलाकर रखा था। शासन श्रादि के कार्यों के लिये उत्तर से पूर्व में प्रथम वर्ग के जो लोग बुलाए गए थे, उनका महत्त्व इस विचार से है कि उससे सूचित होता है कि उसने धन देकर भारत के एक भाग से दूसरे भाग में

१. पारिजटर P. T., पृ॰ ५२, पाद टिप्पणी ४८।

विष्णुपुराण में कहा है—कैवर्च यदु (यतु) पुलिंद श्रब्राह्मणानाम् (न्यान्) राज्ये स्थापियध्यथि उत्साद्यखिल स्वत्र-जाति।

मागवत में कहा है—करिष्यति अपरान् वर्णान् पुलिंद-यवु,मद्र-कान्। प्रचाश्च अब्रह्म मुयिष्ठाः स्थापयिष्यति दुर्मतिः॥

वायुपुरः ण में कहा है--उत्साद्य पार्थिवान् सर्वान् सोऽन्यान् वर्णान् करिष्यति । कैवर्चान् पंचकांश्चैव पुलिंदान् स्रव्रह्मणानांस्तथा ॥

्र दूसरे पाट—कैवर्त्यांसाम् सकांश्चेव पुलिंदान् । श्रौर—कैवर्चान् य पुमाश्चेव श्रादि । आदिमयों को बुलाने की नीति का अवलंबन किया था। चकपुलिंद वास्तव में शक पुलिंद हैं, क्योंकि भारत में प्रायः शक से
चक शब्द भी बना लिया जाता है, जैसा कि गर्ग संहिता में '
किया गया है। उनके साथ यपु या यवु विशेषण लगाया जाता है
और वे पुलिंद यपु और पुलिंद अब्राह्मणानाम् कहे गए हैं । दूसरे
शब्दों में यही बात यों कही जाती है कि वे भारतीय पुलिंद नहीं थे
बिक अब्राह्मण और शक पुलिंद थे। ये लोग वही पालद या
पालक-शाक जान पड़ते हैं जिन्होंने स्वयं अपने सिक्के चलाने के
कारण और समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त के सिक्कों को ब्रह्मण कर लेने
के कारण अप यादिन कर लिया है।

§ ३४. इस कुरान क्षत्रप के शासन का जो वर्णन ऊपर दिया गया है, उससे हमें इस बात का बहुत कुछ पता लग जाता है कि भारत में कुरानों का शासन किस प्रकार का था। काश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी में कुरानों के शासन के संबंध में जो कुछ कहा गया है (१,१,१७४-८४), उससे इस मत भी ख्रीर भी पृष्टि हो जाती है। उन दिनों काश्मीर में जो नागों की उपासना प्रचलित थी, उसे कुशनों ने बंद कर दिया था ख्रीर उसके स्थान पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। एक बौद्ध धर्म ही ऐसा था जिसके द्वारा विदेशी शक

१. J. B. O. R. S. खंड १४, पृ० ४० ८ ।

२. पारजिटर P. T. पृ० ५२; ३५ वीं तथा श्रौर पाद-टिप्पि शियाँ।

३. J. B. O. R. S. खंड १८, पृ० २०६. [ श्रफगानिस्तान में उत्तरी पुलिंद भी थे जो संभवतः श्राजकल पोविंदाह कहलाते हैं। देखो मत्स्यपुराण ११३-४१ | ]

लोग उस प्राचीन सनातनी और श्रिमानी समाज का मुकाबला कर सकते थे जौ मनुष्यों के प्राकृतिक तथा जातीय विभागों के श्राधार पर संघटित हुआ था। ब्राह्मणों की वर्ण-व्यवस्था के कारण ये म्लेच्छ शासक बहुत ही उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे जिससे उन म्लेच्छों को बहुत बुरा लगता था और इसीलिये उस सामाजिक व्यवस्था के नाश के लिये वे लोग अनेक प्रकार के उपाय करते थे जो उन्हें विहुच्छत रखती थी। इसके परिणाम-स्वरूप काश्मीर में बहुत बड़ा श्रांदोलन हुआ था, और इस बात का बन्लेख मिलता है कि राजा गोनर्द तृतीय ने उस नाग उपासना को फिर से प्रचलित किया था जिसका हुष्क, जुष्क और कनिष्क के तुष्क अर्थात् कुशन शासन ने नाश कर डाला था। भारतवर्ष में भी ठीक यही बात हुई थी, और बिना इस बात को जाने हम यह नहीं समस सकते कि भार-शिवों के समय में जो राष्ट्रीय श्रांदोलन खड़ा हुआ था, उसका क्या कारण था।

कुरान शासन-काल में हमें केवल बौद्ध और जैन धर्मों के ही स्मृति-चिह्न आदि मिलते हैं। उस समय का ऐसा कोई स्मृति-चिह्न

कुशनों के पहले के सनातनी स्मृति-चिह्न श्रौर कुशनों की सामाजिक नोति

नहीं मिलता जो हिंदू ढंग की सनातनी उपासना से संबंध रखता हो। यद्यपि सब लोग यह बात अन्छी तरह जानते हैं कि जिस समय बौद्धों के सबसे आरंभिक स्मति-चिह्न बने थे, उससे बहुत पहले से ही सनातनी और हिंदू लोग अनेक प्रकार स्मृति-

चिह्न, भवन श्रौर मूर्त्तियाँ श्रादि बनाया करते थे, तो भी हमें बौद्धों से पहले का सनातनी हिंदुश्रों का कोई स्मृति-चिह्न या वस्तुंश्रथवा

तक्षण कला का कोई नमूना या प्रमाण नहीं मिलता । मत्स्य पुराण में मंदिरों तथा देवी-देवताओं की मृतियों के निर्माण के संबंध में हमें बहुत कुछ विस्तृत श्रौर वैज्ञानिक विवेचन मिलता है; श्रौर हिंदु आं के और भी बहुत से पंथों में इस विषय के उल्लेख भरे पड़ें हैं विनसे यह प्रमाणित होता है कि सन् २०० ई० से पहले भी इस देश में हिंदू देवताओं और देवियों के बहुत से और अनेक त्राकार-प्रकार के मंदिर श्रादि बना करते थे। इन सब प्रमाणों को देखते हुए रूस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता कि गुप्तों के समय से पहले भी सनातनी हिंदुओं की वास्तु-विद्या और राष्ट्रीय कला अपनी उन्नति के बहुत उँचे शिखर पर पहुँच गई थी; श्रीर जब भार-शिवों वाकाटकों तथा गुप्तों के समय में उनका फिर से उद्धार होने लगा, तब वैसे अच्छे भवन आदि फिर नहीं बने; और जो बने भी, वे पुराने भवनों आदि के मुकावले के नहीं थे। स्वयं बौद्धों श्रीर जैनों के स्पृति-चिह्नों की अनेक आंतरिक वातों से ही यह बात भली भाँति प्रमाणित हो जाती है। एक उदाहरण ले लीजिए। बौद्धों श्रौर जैनों के स्तूपों श्रादि पर की नकासी में श्रप्सराश्रों के लिये कोई स्थान नहीं हो सकता था और उन पर अप्सराओं की मूर्तियाँ आदि नहीं बननी चाहिए थीं। परंतु वास्तव में यह बात नहीं है और हमें बोध गया

१. इसका एक श्रपवाद भीटा का पंचमुखी शिवलिंग है ( A. S. R. १६०६-१० ) जिस पर ई० पू० दूसरी शताब्दी का एक लेख श्रंकित है।

२. श्रीयुक्त बृंदावन भट्टाचार्य ने श्रपने The Hindu Images नामक ग्रंथ में इन सबका बहुत ही योग्यतापूर्वक संग्रह किया है।

के रेलिंगवाले द्वार पर, मथुरा के जैन स्तूपों पर और नागार्जुनी कोंडा स्तूपों तथा इसी प्रकार के और अनेक भवनों आदि पर ऐसी मूर्तियाँ मिलती हैं जिनमें अप्सरा अपने प्रेमी गंधर्व के साथ अनेक प्रकार की प्रेमपूर्ण कीड़ा करती हुई दिखाई पड़ती है। अप्सराओं की भावना का बौद्ध और जैन धर्मों में कहीं पता नहीं है; पर हाँ हिंदुओं की धर्मपुस्तकों में—उदाहरणार्थ मत्स्यपुराण में—अवश्य है जिनका समय कम से कम ईसवी तीसरी शताब्दी तक पहुँचता है। मत्स्य पुराण में इस विषय का जो विवेचन है, उसमें पहले के अठारह आचार्यों के मत उद्धृत किए गए हैं जिससे सिद्ध होता है कि शताब्दियों पहले से इस देश में इन विषयों की चर्चा होती आई थीं। हिंदू अंथों में इस संबंध में कहा गया है कि मंदिरों के द्वारों अथवा तोरणों पर गंधर्व-मिथुन या गंधर्व और उसकी पत्नी की मूर्तियाँ होनी चाहिएँ और मंदिरों पर अप्सराओं, सिद्धों और यक्षों आदि की मूर्तियाँ नकाशी हुई होनी चाहिएँ। मथुरा में स्नान आदि करती हुई हिओं

र. मत्स्यपुराण के श्रध्याय २५१-२६९ में इस विषय का विवेचन है श्रीर वह विवेचन ऐसे १८ श्राचार्यों के मतों के श्राधार पर है जिनके नाम उसमें दिए गए हैं (श्र० २५१, २-४) श्र० २७० से वास्तु कला के इतिहास का प्रकरण चलता है (श्र० २७०-२७४) श्रीर इस इतिहास का श्रांत सन् २४० ई० के लगभग हुश्रा है। इन श्रठारह श्राचार्यों के कारण यह कहा जा सकता है कि इस विषय के विवेचन का श्रारंभ कम से कम ई० पू० ६०० में हुश्रा होगा।

२. मत्स्यपुराण २५७, १६-१४ ( विष्णु के संबंध में )— वोरणान् चोपरिष्ठात् तु विद्याधरसमन्वितम् । देवदुन्दुभिसंयुक्तं गन्धर्वमिथुनान्वितम् ॥

की मूर्तियाँ हैं। उनकी मुख्य बातें अप्सराओं की सी ही हैं और उनके स्नान करने की भाव-भंगियों श्रादि के कारण ही वे जल-श्रप्सराएँ कही गई हैं। जब प्रश्न यह है कि बौद्धों और जैनों को ये अप्सराएँ कहाँ से मिलीं। बौद्धों और जैनों को गज-लक्ष्मी कहाँ से मिली; श्रौर गरुड़ध्वज धारण करनेवाली वैष्णवी ही बौद्धों को कहाँ से मिली ? मेरा उत्तर यह है कि उन्होंने ये सब चीजें सनातनी हिंदू इमारतों से ली हैं। उन दिनों वास्तुकला में इन सब बातों का इतना अधिक प्रचार हो गया था कि इमारतें बनानेवाले कारीगर त्रादि उन्हें किसी प्रकार छोड़ ही नहीं सकते थे। जिस समय बौद्धों ने अपने पवित्र स्मृति-चिन्ह आदि बनाने आरंभ किए थे, उस समय कुछ ऐसी प्रथा सी चल गई थी कि जिन भवनों श्रीर मंदिरों श्रादि में इस प्रकार की मूर्तियाँ नहीं होती थीं, वे पवित्र और धार्मिक ही नहीं सममे जाते थे; और इसीलिये बौद्धों तथा जैनों श्रादि को भी विवश होकर उसी ढंग की इमारतें बनानी पड़नी थीं, जिस ढंग की इमारतें पहले देश में बनती चली आ रही थीं। हिंदू मंदिरों पर तो इस प्रकार की मृर्त्तियों का होना योग और परंपरा आदि के विचार से सार्थक ही था, क्योंकि हिंदुओं में इस प्रकार की भावनाएँ वैदिक युग से चली आ रही थीं श्रीर हिंदुश्रों के प्राचीन पौराणिक इतिहास के साथ इनका घनिष्ठ संबंध था; श्रौर हिंदुश्रों के श्रंतिम दिनों तक उनके मंदिरों श्रीर मर्त्तियों त्रादि में ये सब बातें बराबर चली श्राई थीं। पर बौद्ध तथा जैन भवनों आदि में इस प्रकार की मर्तियों के बनने का इसके सिवा और कोई अर्थ नहीं हो सकता कि वे केवल भवनों की शोभा श्रौर शृंगागार के लिये बनाई जाती थीं श्रौर सनातनी हिंदू भवनों से ही वे ली गई थीं और उन्हीं की नकल पर बनाई गई थीं। कुशन काल से पहले की जो सनातनी इमा- रतें थीं, वे पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। पर इन्हें नष्ट किसने किया था? मेरा उत्तर है कि कुशन शासन ने उन्हें नष्ट कर डाला था। एक स्थान पर इस बात का उल्जेख मिलता है कि पित्रत्र श्रिष्ठ के जितने मंदिर थे, वे सब एक आरंभिक कुशन ने नष्ट कर डाले थे आर उनके स्थान पर बौद्ध मंदिर बनाए थे । एक कुशन क्षत्रप की लिखित नीति से हमें पना चलता है कि उसने ब्राह्मणों और सनातनी जातियों का दमन किया था और सारी प्रजा को ब्राह्मणों से हीन या रहित कर दिया था। सन् ७०० ई० में इस देश में जो शक शासन प्रचलित था, उसकी विशेषता का उल्लेख अलबेरूनी ने इस प्रकार किया है—

"यहाँ जिस शक का उल्तेख है, उसने आर्यावर्त्त में अपने राज्य के मध्य में अपनी राजवानी वनाकर सिंधु से समुद्र तक के प्रदेश पर अत्याचार किया था। उसने हिंदुओं को आज्ञा दे दी थी कि वे अपने आपको शक ही सममें और शक ही कहें; इसके अतिरिक्त अपने आपको और कुछ न सममें या न कहें।" (२,६) गर्ग संहिता में भी प्राय: इसी प्रकार की बात कही गई है—

"शकों का राजा बहुत ही लोभी, शक्तिशाली और पापी था। ""इन भीषण और असंख्य शकों ने प्रजा का स्वरूप नष्ट कर दिया था और उनके आचरण अब्र कर दिए थे।" ( J. B. O. R. S. खंड १४, पू० ४०४ और ४०८।)

गुणात्य ने भी ईसवी पहली शताब्दी में उन म्लेच्छों श्रीर विदेशियों के कार्यों का वर्णन किया है जा विक्रमादित्य शालिवाहन द्वारा परास्त हुए थे ( J. B. O. R. S. खंड १६, पृ० २६६ )।

<sup>₹.</sup> J. B. O. R. S. १≒-१५ |

उसने कहा है-

"ये म्लेच्छ लोग ब्राह्मणों की हत्या करते हैं और उनके यज्ञों तथा धार्मिक कृत्यों में बाधा डालते हैं। ये ब्राश्रमों की कन्याओं को उठा ले जाते हैं। भला ऐसा कौन सा अपराध है जो ये दुष्ट नहीं करते ?' (कथासरित्सागर १८)।

\$ २६ क — कुशनों के समय के बौद्ध भारत को हिंदू जाति सन् १५०-२०० ई० की जिस दृष्टि से देखती थी, उसका वर्णन सामाजिक श्रवस्था पर संक्षेप में महाभारत के बनपर्व के श्रध्याय महाभारत १८० श्रीर १६० में इस प्रकार किया गया है —

"इसके उपरांत देश में बहुत से म्लेच्छ राजाओं का राज्य होगा। ये पापी राजा सदा मिथ्या आचरण करेंगे, मिथ्या सिद्धांतों के अनुसार शासन करेंगे और इनमें मिथ्या विरोध

१. श्रध्याय १९० में प्रायः वहीं वातें दोहराई गई हैं जो पहले श्रध्याय १८८ में श्रा चुकी हैं। ऐसा जान पड़ता है कि श्रारंभ में श्रध्याय १८८ का ही पाठ था जो श्रध्याय १९० के रूप में दोहराया गया है श्रीर उसके श्रंत में किल्क का नाम जोड़ दिया गया है जो श्रध्याय १८८ में नहीं है श्रीर जो स्पष्ट रूप से वायु-प्रोक्त पुराण से लिया गया है (श्र० १९१, १६)। यद्यपि वायु-प्रोक्त ब्रह्मांड पुराण में किल्क का उल्लेख है, पर श्राज-कल के वायुपुराण में उसका कहीं उल्लेख नहीं है। यह समय लगभग सन् १५० ई० से २०० ई० तक का उन राजाश्रों के नामों के श्राधार पर निश्चित किया गया है जिनका श्राधाय १८८ में उल्लेख है।

चलोंगे। इसके उपरांत आंध्र, शक, पुलिंद, यवन ( अर्थात् यौन ), कांभोज, वाह्नीक श्रौर शूर-श्राभीर लोग शासन करेंगे (श्रध्याय १८८ श्लोक ३४-३६)। उस समय वेदों के वाक्य ब्यर्थ हो जायँगे, शद्र लोग "भो" कहकर समानता-सचक शब्दों में ( ब्राह्मणों को ) संबोधन करेंगे और ब्राह्मण लोग उन्हें आर्य कह-कर संबोधन करेंगे (३६)। कर के भार से भयभीत होने के कारण नागरिकों का चरित्र भ्रष्ट हो जायगा (४६)। लोग इहलौकिक वातों में बहुत श्रधिक अनुरक्त हो जायँगे जिनसे उनके मांस और रक्त का सेवन और वृद्धि होती है (४६)। सारा संसार म्लेच्छ हो जायगा श्रीर सब प्रकार के कर्मकांडों श्रीर यज्ञों का श्रंत हो जायगा (१६०-२६)। ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रीर वैश्य न रह जायँगे। उस समय सब लोगों का एक ही वर्ण हो जायगा, सारा संसार म्लेच्छ हो जायगा श्रौर लोग श्राद्ध श्रादि से पितरों को और तर्पण श्रादि से प्रेतात्मात्रों को तृप्त नहीं करेंगे (४६)। वे लोग देवतात्रों की पूजा वर्जित कर देंगे और हडियों की पूजा करेंगे। ब्राह्मणों के निवास-स्थानों, बड़े-बड़े ऋषियों के आश्रमों, देवताओं के पवित्र स्थानों, तीर्थों और नागों के मंदिरों में एडूक (बौद्ध स्तुप) बनेंगे जिनके अंदर हड्डियाँ रखी रहेंगी। वे लोग देवताओं के मंदिर नहीं बनवावेंगे।"" (श्लोक ६४,६६ और ६७)।

१. एड्र्फान् पूजियष्यन्ति वजंयिष्यन्ति देवताः । श्रुद्राश्च प्रभविष्यन्ति न द्विजाः युगर्सन्त्ये ।। श्राश्रमेषु महर्षीणां ब्राह्मणावसयेषु च । देवस्थानेषु चैत्येषु नागानामालयेषु च ॥ एड्र्फिचिन्हा पृथिवी न देवगृहभूषिता । कुम्भकोणाम् वाला संस्करण, पृ० ३१४ ॥

यह वर्णन अनेक अंशों में उस वर्णन से मिलता है जो शक शासन-काल के भारतवर्ष के संबंध में गर्ग संहिता में दिया है। यह वर्णन देखने में ऐसा जान पड़ता है कि किसी प्रत्यक्षदर्शी का किया हुआ है। इस वर्णन में जिन आंध्र, शक, पुलिंद, बैक्ट्रियन (अर्थात् कुरान) और आभीर आदि राजाओं के नाम आए हैं, उनसे सूचित होत्ता है कि यह वर्णन के शासन्-काल के अंतिम भाग का है। हम ऊपर यह बात कह आए हैं कि कुरानों ने हिंदू मंदिर नष्ट कर डाले थे। इस मत की पुष्टि महाभारत में श्राए हुए निम्नलिखित वाक्यों से भी होती है। समस्त हिंदू जगत् म्लेच्छ बना दिया गया था। सब जातियाँ या वर्ण नष्ट कर दिए गए थे और उनकी जगह केवल एक ही जाति या वर्गा रह गया था। श्राद्ध त्रादि कर्म बंद हो गए थे और लोग हिंदू देवताओं के स्थान में उन स्त्पों श्रादि की पूजा करते थे जिनमें हिड्डियाँ रखी होती थीं। वर्णाश्रम प्रथा दवा दी गई थी। इस दमन का परिगाम यह हुआ कि लोगों के त्राचार भ्रष्ट होने लगे। इन्हीं त्रध्यायों में विस्तारपूर्वक यह भी बतलाया गया है कि लोगों का कितना श्रधिक नैतिक पतन होगया था।

शकों के शासन का उद्देश्य ही यह था कि जैसे हो, हिंदुओं का हिंदुत्व नष्ट कर दिया जाय और उनकी राष्ट्रीयता की जड़ खोद दी जाय। शकों ने खूब सममन्बूमकर सामाजिक क्रांति उत्पन्न करने का प्रयन्न किया था। उनकी योजना यह थी कि उच्च वर्ग के लोगों और कुलीनों का दमन किया जाय, क्योंकि वहीं लोग राष्ट्रीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के रक्षक थे। इस प्रकार वे लोग ब्राह्मणों और क्षत्रियों का सब प्रकार से दमन करते थे। हिंदू राजाओं की सैनिक शक्ति से शक लोग नहीं घबराते

थे, क्योंकि उस पर वे विजय प्राप्त कर ही चुके थे; पर हिंदुओं की सामाजिक प्रथा से उन्हें बहुत हर लगता था। वे जनसाधा-रण के मन में निरंतर भय उत्पन्न करके और उन्हें बलपूर्वक धर्म-श्रष्ट करके तथा अपने धर्म में मिलाकर आचार-श्रष्ट करना चाहते थे। गर्मसंहिता में कहा गया है कि वे सिप्रा के एक चौथाई निवासियों को अपनी राजधानी अर्थात् बैक्ट्रिया में ले गए थे। उन्होंने कई बार एक साथ बहुत से लोगों की जो हत्याएँ कराई थीं, उनका उल्लेख गर्ग संहिता में भी है और पुराणों में भी। वे लोग इस देश का बहुत सा धन अपने साथ बैक्ट्रिया लेते गए होंगे। वे धन के बहुत बड़े लोभी हुआ करते थे। उन्होंने बराबर हिंदुओं पर अब्रह्मण धर्म लादने का प्रयत्न किया था। सारांश यह कि उन दिनों हिंदू जीवन एक प्रकार से कुछ समय के लिये विलकुल बंद ही हो गया था। उत्तर भारत के सनातनी साहित्य में ऐसा एक भी प्रंथ नहीं मिलता जो सन् ७८ ई० से १८० ई० के बीच में लिखा गया हो। इस कारण हिंदु यों के लिये यह बहुत ही आवश्यक हो गया था कि इस प्रकार के राजनीतिक तथा सामाजिक संकट से अपने देश को बचाने का प्रयत्न करें।

## ६ भार-शिवों के कार्य श्रीर साम्राज्य

§ ३७. भार-शिवों ने गंगा-तट पर पहुँचकर अपने देश को इस राष्ट्रीय संकट ( §३६ ) से मुक्त करने का भार अपने ऊपर लिया था। प्रत्येक युग और प्रत्येक देश भार-शिवों के समय का धर्म में जब कोई मानव समाज कोई बड़ा राष्ट्रीय कार्य आरंभ करता है, तब उसके सामने एक ऐसा मुख्य तत्त्व रहता है, जिससे उसके समस्त कार्य

<sup>ि</sup> १ देखो श्रामे तोसरा भाग १ १४५ ख श्रीर १ ८४७-

संचालित होते हैं। हमें यहाँ यह बात भूल न जानी चाहिए कि उस समय भारत के हिंदू समाज में भी इसी प्रकार का एक मुख्य तत्त्व काम कर रहा था। वह तत्त्व आध्यात्मिक विचार और विश्वास का है। जो इतिहास लेखक इस तत्त्व पर ध्यान नहीं देता और केवल घटनाओं की सूची तैयार करने का प्रयत्न करता है, वह मानों चिड़ियों को छोड़कर उनके पर ही गिनता है। इस बात में बहुत कुछ संदेह है कि राष्ट्रीय विचारों और भावनाओं का पूरा पूरा ध्यान रखे विना वह वास्तविक घटनाओं को भी ठीक तरह से समफ सकता है या नहीं।

§ ३८. अब प्रश्न यह है कि वह कौन सा राष्ट्रीय धर्म और विश्वास था जिसे लेकर भार-शिव लोग अपना उद्देश्य सिद्ध करने निकले थे। हमें तो उस समय सब जगह शिव ही शिव दिखाई देते हैं। हमें भार-शिवों के सभी कार्यों के संचालक शिव ही दिखाई देते हैं श्रोर वाकाटकों के समय के भारत में भी सर्वत्र उन्हीं का राज्य दिखाई देता है। जिन काव्य प्रंथों में साधारणतः प्रेम-चर्चा होती है श्रीर होनी चाहिए, उन दिनों उन काव्यप्रंथों में भी भग-वान् शिव की ही चर्चा होती थी। हिंदू राज्य-निर्मातास्त्रों की राष्ट्रीय सेवा भी उसी सर्वप्रधान शक्ति को समर्पित होती थी जिसके हाथ में मनुष्यों का सारा भाग्य रहता है। उस समय राष्ट्र की जैसी प्रवृत्तियां और जैसे भाव थे, उन्हीं के अनुरूप ईश्वर का एक विशिष्ट रूप उन लोगों ने चुन लिया था और उसी रूप को उन्होंने श्रपनी सारी सेवा समर्पित कर दी थी। उस समय उन्होंने जो राजनीतिक सेवा की थी, वह सब संहारकर्त्ता भगवान् शिव को अपिंत की थी। भार-शिवों ने उस समय शिव का आवाहन किया था श्रीर शिव ने गंगा-तट के मैदानों में वहाँ के निवासियों के द्वारा अपना तांडव नृत्य दिखलाना आरंभ कर दिया था। उस

समय हमें सर्वत्र शिव ही शिव दिखाई पड़ते हैं । उस समय सब जगह सब लोगों के नन में यही विश्वास समा गया था कि स्वयं संहारकर्त्ता शिव ने ही भार-शिव राज्य की स्थापना की है और वहीं भार-शिव राजा के राज्य तथा प्रजा के संरक्षक हैं। भगवान शिव ही अपने भक्तों को स्वतंत्र करने के लिये उठ खड़े हुए हैं श्रीर वे उन्हें इस प्रकार स्वतंत्र कर देना चाहते हैं कि वे भली भाँति अपने धर्म का पालन कर सकें, स्वयं अपने मालिक बन सकें श्रीर श्रार्यों के ईश्वरदत्त देश श्रार्यावर्त्त में स्वतंत्रतापूर्वक रह सकें। यह एक ऐसी भावना है जो राजनीतिक भी है और भौगो-लिक भी और इसके अनुसार लोग आरंभ से ही यह सममते रहे हैं कि त्रार्यावर्त्त में हिंदुओं का ही राज्य होना चाहिए, श्रीर इसका उल्लेख मानव धर्मशास्त्र (२, २२-२३) तक में है, और यह भावना पतंजिल के समय (ई० प्०१८०१) से मेधातिथि [ आक्रम्याक्रम्य न चिरं त्रत म्लेच्छाः स्थातारो भवन्ति ] <sup>र</sup> और बीसलदेव (सन् ११६४ ई०) तक बराबर लोगों के मन में ज्यों की त्यों और जीवित रही है [ श्रायीवर्त्त यथार्थ पुनरपि कृतवान् म्लेच्छविच्छेदनाभिः ] 3। इस पवित्र सिद्धांत का खंडन हो गया था श्रोर यह सिद्धांत ट्रट गया था श्रोर इसे फिर से स्थापित करना श्रावश्यक था। श्रौर लोगों का विश्वास था कि भगवान् शिव हो इस सिद्धांत की फिर से श्रौर श्रवश्य स्थापना करेंगे, श्रौर वे यह कार्य अपने ढंग से अपना संहारकारक नृत्य आरंभ करके करेंगे।

१. J. B. O. R. S. खंड ४, पृ० २०२।

<sup>🕦</sup> २. टैगोर व्याख्यान—"मनु स्त्रीर याज्ञवल्क्य" पृ० ३१-३२ ।

३. दिल्ली का स्तंभ I. A. खंड १६, पृ॰ २१२।

नाग राजा लोग भार-शिव हो गए। उन्होंने वह संहारक राष्ट्रीय नृत्य करने का भार अपने ऊपर लिया और गंगा-तट के मैदानों में बहुत सफलतापूर्वक यह नृत्य किया। उस समय के भार-शिव राजात्रों ने वीरसेन, स्कंद नाग, भीम नाग, देव नाग और भव नाग त्रादि त्रपने जो नाम रखे थे, उन सबसे यही प्रमाणित होता है कि उन दिनों इसी बात की आवश्यकता थी कि सब लोग शिव के भाव से अभिभूत हो जायँ और उसी प्रकार के उत्तरदायित्व का श्रनुभव करें। उन्होंने जिस प्रकार बार बार वीर श्रीर योद्धा देवताओं के नाम रखे थे और बार बार जो अश्वमेध यज्ञ किए थे, वे स्वयं ही इस बात के बहुत बड़े प्रमाण हैं। भार-शिवों ने श्रनेक बार बहुत बीरतापूर्वक युद्ध किए श्रौर उनके इन प्रयत्नों का फल यह हुआ कि आर्यावर्ता से कुशनों का शासन धीरे धीरे नष्ट होने लगा।

वीरसेन के उत्थान के कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि कुशन लोग गंगा-तट से पीछे हटते हटते सरहिंद के आसपास पहुँच गए थे। सन् २२६-२४१ ई० के लग-

सफलता

कुशनों के मुकाबले में भग कुशन राजा जुनाह यौवन ने सरहिंद् मार-शिव नागों की से ही प्रथम सासानी सम्राट् अरद्सिर के साथ कुछ राजनीतिक पत्र-व्यवहार श्रीर संबंध किया थार। उस समय तक उत्तर-

पूर्वी भारत का पंजाब तक का हिस्सा स्वतंत्र हो गया था। इस

१. J. B. O. R. S. खंड १८, पु० २०१।

२. विसेंट स्मिथ कृत Early History of India चौथा संस्करण, पृ० २८ की पाद-टिप्पणी।

बात का बहुत श्रच्छा प्रमाण स्वयं वीरसेन के सिकों से ही मिलता है जो समस्त संयुक्त प्रांत में श्रीर पंजाब के भी कुछ भाग में पाए जाते हैं। कुशन राजाओं को भार-शिवों ने इतना अधिक द्वाया था कि अंत में उन्हें सासानी सम्राट् शापूर (सन् २३६ श्रीर २६६ ई० के बीच में) के संरक्षण में चला जाना पड़ा था, जिसकी मूर्ति कुशन राजाओं को अपने सिकों तक पर अंकित करनी पड़ी थी। समुद्रगुप्त के समय से पहले ही पंजाब का भी बहत बड़ा भाग स्वतंत्र हो गया था। माद्रकों ने फिर से अपने सिक्के बनाने आरंभ कर दिए थे और उन्होंने समुद्रगुप्त के साथ संधि करके उसका प्रभुत्व स्वीकृत कर लिया था। जिस समय समुद्रगुप्त रंगस्थल पर श्राया था, उस समय काँगड़े की पहाड़ियों तक के प्रदेश फिर से हिंदू राजाओं के अधिकार में आ गए थे। श्रीर इस संबंध का श्रधिकांश कार्य दस श्रश्वमेघ यज्ञ करनेवाले भार-शिव नागों ने ही किया थाः और उनके उपरांत वाकाटकों ने भी भार-शिव राजात्रों की नीति का ही अवलंबन करके उस स्वतंत्रता प्राप्त राज्य की पचास वर्षों तक केवल रक्षा ही नहीं की थी, बल्कि उसमें बृद्धि भी की थी।

§ ३६. भार-शिवों की सफलता का ठीक ठीक अनुमान करने के लिये हमें पहलें यह बात अच्छी तरह समम लेनी चाहिए कि बैक्ट्रिया के उन तुखारों का, जिन्हें आज-कुशनों की प्रतिष्ठा कल हम लोग कुशन कहते हैं, कितना और शक्ति तथा भार- अधिक प्रभाव था। वे ऐसे शासक थे शिवों का साहस जिनके पास बहुत अधिक रिक्षत शक्ति या सेना थी; और वह रिक्षत शक्ति उनके मूल निवास-स्थान मध्य एशिया में रहती थी जहाँ से उनके सैनिकों के बहुत बड़े वड़े दल वरावर आया करते थे। इन लोगों का राज्य वंजु नदी के तर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक यमुना से लेकर नमंदा तक आरे पिरिचम में काश्मीर तथा पंजाब से लेकर सिंध और काठियावाड़ तक और गुजरात, सिंध तथा बलोचिस्तान के समुद्र तक मली माँति स्थापित हो गया था। प्रायः सो वर्षों तक ये लोग बराबर यही कहा करते थे कि हम लोग दैवपुत्र हैं और हिंदुओं पर शासन करने का हमें ईश्वर की ओर से अधिकार प्राप्त हैंदुआ है और साथ ही इन लोगों के संवंध में यह भी एक बहुत प्रसिद्ध बात थी कि ये लोग बहुत ही कठोरतापूर्व शासन करते थे। यों तो एक बार थोड़ी सी यूनानी प्रजा ने भी विशाल पारसी साम्राज्य के विरुद्ध सिर उठाया था और उसे ललकारा था, पर भार-शिवों के एक नेता ने, जो अज्ञात-वास से निकलकर दुखारों की इतनी बड़ी शिक्त के विरुद्ध सिर उठाया था और उसे ललकारा था, पर भार-शिवों के एक नेता ने, जो अज्ञात-वास से विकलकर दुखारों की इतनी बड़ी शिक्त के विरुद्ध सिर उठाया था और उसे ललकारा था, वह बहुत अधिक वीरता का काम था।

१. वासुदेव के सिक्के पाटलिपुत्र तक की खुदाई में पाए गए थे—
A. R. A. S; E. C. १६१३-१४, पृ० ७४। यद्यपि कुशन श्रौर
पूरी-कुशन सिक्कों का प्रभाव बंगाल की खाड़ी तक था, पर बिहार के
बाहर साधारणतः राजमहल की पहाड़ियों तक ही उनका प्रचार तथा
प्रभाव था। ऐसा प्रसिद्ध है कि उड़ीसा पर भी एक बार यवनों का
श्राक्रमण हुश्रा था, पर यह श्राक्रमण संभवतः कुशन यवनों का था।

२. भेड़ाघाट में एक कुशन शिलालेख पाया गया है।

किनिष्क का पूर्वज वर्हतकीन ड्रेब्रयने संबंध में जो जो वार्ते कहा करता था, उन्हें जानने के लिये देखो श्रलवेरूनी २, १० ( ]. B. O. R. S. खंड १८, १० २२५।)

उन यूनानियों पर कभी पारिसयों का प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं था; पर जो प्रदेश आज कल संयुक्त प्रांत और विहार कहलाता है, उस पर कुशन साम्राज्य का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार और शासन था। यह कोई नाम मात्र की अधीनता नहीं थी जो सहज में दूर कर दी जाती और न यह केवल दूर पर टँगा हुआ प्रभाव का परदा था जो सहज में फाड़ डाला जाता। यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से ऐसे बलवान् और शक्तिशाली साम्राज्य-शिक्त पर आक्रमण करना था जो स्वयं उस देश में उपस्थित थी और प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही थी। भार-शिवों ने एक ऐसी ही शिक्त पर आक्रमण किया था और सफलतापूर्वक आक्रमण किया था। जो शातवाहन इधर तीन शताब्दियों से दक्षिण के सम्राट होते चले आ रहे थे, वे शातवाहन अभी पश्चिम में शक शिक्त के विरुद्ध लड़-मगड़ ही रहे थे कि इधर भार-शिवों ने वह काम कर दिखलाया जिसे अभी तक दिखणापथ के सम्राट पूरा नहीं कर सके थे।

९ ४० जिस प्रकार शिवजी बराबर योगियों और त्यागियों की तरह रहते हैं; उसी प्रकार भार - शिवों का शासन भी विलक्कल योगियों का सा और सरल भार-शिव शासन की था। उनकी कोई बात शानदार नहीं सरलता होती थी, सिवा इसके कि जो काम उन्होंने उटाया था, वह अवश्य ही बहुत बड़ा और शानदार था। उन्होंने कुशन साम्राज्य के सिक्कों और उनके ढंग की उपेक्षा की और फिर से पुराने हिंदू ढंग के सिक्के बनाने आरंभ किए। उन्होंने गुप्तों की सी शान-शौकत नहीं बढ़ाई। शिव की तरह उन्होंने भी जान-बूक्तर अपने लिये दरिद्रता अंगीकार की थी। उन्होंने हिंदू प्रजातंत्रों को स्वतंत्र किया और उन्हें इस

योग्य कर दिया कि वे अपने यहाँ के लिये जैसे सिक्के चाहें, वैसे सिक्के वनावें और जिस प्रकार चाहें, जीवन निर्वाह करें। जिस प्रकार शिवजी के पास बहुत से गगा रहा करते थे, उसी प्रकार इन भार-शिवों के चारों ओर भी हिंदू राज्यों के अनेक गण रहा करते थे। वस्तुतः वहीं लोग शिव के बनाए हुए नंदी या गगों के प्रमुख थे। वे केवल राज्यों के संघ के नेता या प्रमुख थे और सब जगह स्वतंत्रता का ही प्रचार तथा रक्षा करते थे। वे लोग अधमेध यज्ञ तो करते थे, पर एकराट सम्राट नहीं बन बैठते थे। वे अपने देशवासियों के मध्य में सदा राजनीतिक शैव बने रहे और सार्व-राष्ट्रीय दृष्टि से साधु और त्यागी बने रहे।

§ ४१. शिव का उपासक एक संकेत या चिन्ह का उपासक हुआ करता है और बिंदु की उपासना या आराधना करता है। ये शिव के उपासक अवश्य ही बौद्ध मूर्तिपूजकों को उपासना की दृष्टि से निम्न कोटि के उपासक समभते रहे होंगे। भार-शिव लोग चाहे बौद्धों को इस प्रकार निम्न कोटि का समभते रहे हों और चाहे न समभते रहे हों, परंतु इतना तो हम अवश्य ही निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि नाग देश में कम से कम इस विचार से तो बौद्ध धर्म का अवश्य ही पतन या हास हुआ होगा कि उसने राष्ट्रांय सम्यता के शतुओं के साथ राजनी- तिक मेल रखा था। उन दिनों बौद्ध धर्म मानों एक अत्याचारी वर्ग

१. नाग-वाकाटक काल में लंका के बौद्ध लोग भगवान् बुद्ध का दाँत आंध्र से उठाकर लंका छे गए थे ( १ १७५ )। इससे सूचित होता है कि उन दिनों भारत में बौद्ध उपासना का आदर नहीं रह गया था ( मिलाओ १ १२६ )।

का पोष्य पुत्र बना हुआ थाः और जब उस वर्ग के अत्याचारों का निर्मूलन हुआ, तब उसके साथ साथ उस धर्म का भी अवश्य ही पतन हुआ होगा। आरंभिक गुप्तों के समय में बौद्ध धर्म का जो इतना श्रधिक पतन या ह्वास हुश्रा था, उसका कारण यही है। भार-शिव राजाओं के समय में उसका यह पतन या हास त्रोर भी त्रधिक वढ़ गया था। बौद्ध धर्म उस समय राष्ट्रीयता के उच तल से पतित हो चुका था और उसने ग्र-हिंदू स्त्ररूप धारण कर लिया था। उसका रूप ऐसा हो गया था जो हिंदुत्व के क्षेत्र से बाहर था; श्रौर इसका कारण यही था कि उसने कुशनों के साथ संबंध स्थापित कर लिया था। कुशनों के हाथ में पड़कर बौद्ध धर्म ने अपनी आध्याभिक स्वतंत्रता नष्ट कर दी थी और वह एक राजनीतिक साधन वन गया था। जैसा कि राजतरंगिए से सूचित होता है, कुरानों के समय में काश्मीर में बौद्ध भिक्ष समाज में उपद्रव श्रोर खराबी करनेवाले श्रत्याचारी श्रीर भार-स्वरूप समके जाते थे। श्रार्थावर्त में भी लोग उन भिक्षुत्रों को ऐसा ही सममते रहे होंगे। समाज को फिर से ठीक दशाँ में लाने के लिये शैव साधुता या विरक्ति एक आवश्यक प्रतिकार बन गई थी। शकों ने हिंदू जनता को निर्वल कर दिया था श्रीर उस निर्वातता को दूर करने के लिये शैव साधता एक त्रावश्यक वस्तु थी । कुशनों के लोलुपतापूर्ण साम्राज्य-वाद का नाश कर दिया गया और हिंदू जनता में नैतिक दृष्टि से जो दोव आ गए थे, उनका निवारण किया गया। श्रीर जब यह काम पूरा हो चुका, तब भार-शिव लोग क्षेत्र से हट गए। शिव का उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिए भार-शिव लोग आध्यात्मिक कल्याण और विजय के लिये फिर शिव की भक्ति में लीन हो गए। अंत तक उन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर

सका था और न कभी उन्होंने अपने आचरणों को भौतिक स्वार्थ से कलंकित ही किया था। वे शंकर भगवान् श्रौर उनके भक्तीं के सच्चे सेवक थे श्रौर इसीलिये वे श्रपना सेवा-कार्य समाप्त करके इतिहास के क्षेत्र से हट गए थे। इस प्रकार का संमानपूर्ण श्रीर शुभ श्रंत क्वचित् हो होता है श्रीर भार शिव लोग ऐसे अंत के पूर्ण रूप से पात्र थे। भार-शिवों ने श्रार्यावर्त्त में फिर से हिंदू राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने हिंदू साम्राज्य का सिंहासन फिर से स्थापित कर दिया था, राष्ट्रीय सभ्यता की भी प्रस्थापना कर दी थी और अपने देश में एक नवीन जीवन का संचार कर दिया था। प्रायः चार सौ वर्षों के बाद उन्होंने फिर से अश्वमेध यज्ञ कराए थे। उन्होंने भगवान शिव की नदी माता गंगा की पवित्रता फिर से स्थापित की थी और उसके उद्गम से लेकर संगम तक उसे पापों और अपराधों से मुक्त कर दिया था और इस योग्य बना दिया था कि वाकाटक श्रीर गुप्त लोग श्रपने मंदिरों के द्वारों पर उसे पवित्रता का चिह्न समभकर उसकी मूर्तियाँ स्थापित करते थे। उन्होंने ये सभी काम

१. गंगा की प्राचीनतम पत्थर की मूर्चि जानखट नामक स्थान में है (देखो इस ग्रंथ का दूसरा प्लेट)। इनके बाद की मूर्चि यमुना की मूर्चि के साथ भूमरा में है, श्रौर इसके बाद की मूर्चियाँ देवगढ़ में मिलती हैं जिनका वर्णन किन्धम ने A. S. R. खंड १०, १० १०४ में पाँचवें मंदिर के श्रांतर्गत किया है। इन मूर्चियों के सिर पर पाँच फनवाले नाग की छाया है। ये मूर्चियाँ ठीक उसी प्रकार पाखों के नीचेवाले भाग में हैं, जिस प्रकार समुद्रगुप्त के एरनवाले विष्णु मंदिर में है। देवगढ़ में का नाम-छत्र श्रमुपम है श्रौर उसके जोड़ का नाग छत्र

कर डाले थे, पर फिर भी अपना कोई स्मारक पीछे नहीं छोड़ा था। वे केवल अपनी कृतियाँ छोड़ गए और स्वयं अपने आपको उन्होंने मिटा दिया।

§ ४२. दस अश्वमेध यज्ञ करनेवाले नागों ने—यदि आजकल शब्दों में कहा जाय तो नाग सम्राटों ने—उन प्रजातंत्रों का रक्ष्मण और वर्धन किया था जो समस्त

नाग ग्रौर मालव पूर्वी श्रौर पश्चिमी मालव में श्रौर संभवतः गुजरात, श्राभीर सारे राजपूताने, योधेय

श्रीर मालव श्रीर कदाचित पूर्वी पंजाव के एक श्रंश मद्र में फैले हुए थे; श्रीर ये समस्त प्रदेश गंगा की तराई के पश्चिम में एक ही संबद्ध श्रीर विस्तृत क्षेत्र में थे। इसके उपरांत वाकाटकों के समय में जब समुद्रगुप्त ने रंगमंच में प्रवेश किया था, तब ये सब प्रजातंत्र श्रवश्य ही स्वतंत्र थे। जान पड़ता है कि मालव प्रजातंत्रों की स्थापना ऐसे लोगों श्रीर वर्गों ने की थी जो नागों के सगे संबंधी ही थे। जैसा कि एरन के प्रजातंत्री सिक्कों से सूचित होता है, विदिशा के श्रास-पास के निवासी बहुत श्रारंभिक काल से ही नागों के उपासक थे। स्वयं एरन या ऐरिकिश नगर का नाम ही

त्रीर कहीं नहीं मिलता। पौराणिक दृष्टि से गंगा त्रीर यमुना के साथ नाग का कोई संबंध नहीं है। नदी संबंधी भावना का संबंध भार-शिवों के समय से है। देखों (§ ३०), त्रीर इस मूर्चि के साथ जो नाग रखा गया है, उससे हमारे इस विचार का प्रवल समर्थन होता है। नाग गंगा त्रीर नाग यमुना उस नाग सीमा की दोनों नदियों की सूचक हैं जिसे उन लोगों ने स्वतंत्र किया था। नदी संबंधी भावनात्रों का जान-बूभकर जो राजनीतिक महत्त्व रखा गया था उसके संबंध में मिलात्रों § दिं। ऐरक के नाम पर पड़ा है जो नाग था और एरनके सिक्कों पर नाग या सर्प की मूर्ति मिलती है। मालवों ने जयपुर के पास कर्कोट नागर नामक स्थान में अपनी राजधानी बनाई थी और यह नाम नाग कर्कोट के नाम पर रखा गया था। यह स्थान त्राज-कल उनियारा के राजा के राज्य में है जो जयपुर के महाराज का एक करद राज्य है श्रीर टोंक से २४ मील पूर्व दक्षिण में स्थित है। राजधानी के नाम कर्कोट नागर में जो नागर शब्द है, स्वयं उसका संबंध भी नाग शब्द के साथ है। यहाँ ध्यान में रखने योग्य महत्त्व की एक बात यह भी है कि नाग राजाओं श्रीर प्रजातंत्री मालवों की सभ्यता एक ही थी और संभवतः वे लोग एक ही जाति के थे। राजशेखर कहता है कि टक लोग और मरु के निवासी अप-भ्रंश के मुहावरों का प्रयोग करते थे। जैसा कि हम स्रभी बतला चुके हैं, पद्मावती के गण्पित नाग का परिवार टाक वंशी था, जिसका अभिप्राय यह है कि वह परिवार टक देश से आया था। इससे हमें पता चलता है कि मालव और नाग लोग एक ही बोली बोलते थे। जान पड़ता है कि जब प्रजातंत्री मालव लोग आरंभ में पंजाब से चले थे, तब टक नाग भी उन लोगों के साथ ही वहाँ से चले थे। साथ ही यह भी पता चलता है कि स्वयं नाग लोग भी मूलतः प्रजातंत्री वर्ग के ही थे - पंचकर्पट के ही थे ((देखो ६३१) — श्रीर वे वस्तुतः पंजाब के रहनेवाले थे जो पीछे से मालवा में आकर बस गए थे।

§ ४३. नाग सम्राट् उस आंदोलन के नेता वन गए थे जो कुशनों के शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के दूसरे प्रजातंत्र लिये उठा था। नाग काल में मालवां, योधियों और कुणिंदों (मद्रकों) ने फिर से अपने अपने सिक्के बनाने आरंभ कर दिए थे। यदि इस विषय में अधिक सूक्ष्म विचार किया जाय तो बहुत संभव है कि यह पता चल जाय कि उनके इन तिकों का नाग सिकों के साथ संबंध था; स्रोर यह भी पता चल जाय कि उन पर के चिह्न या द्यंक एक ही प्रकार के थे अथवा वे सब नागों के अधीन थे। मालव प्रजातंत्री सिकों का पद्मावती के सिकों के साथ जो संबंध है, उसका पता पहले ही चल चुका है और सब लोगों के ध्यान में आ चुका है। डा० विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि उन नाग सिकों का परवर्ती मालव सिकों के साथ घनिष्ठ संबंध है । कुछ त्रांतर के उपरांत मालव सिक्के फिर ठीक उसी समय वनने लगे थे, अर्थात लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी में बनने लगे थे जिस समय पद्मावती के नाग सिक्के बने थे । यौधेय सिक्के भी फिर से ईसवी दूसरी शताब्दी में ही बनने आरंभ हुए धें और कुणिंद सिकों का बनना तीसरी शताब्दी में श्रारंभ हुत्रा था"; श्रीर जान पड़ता है कि इसका कारण यहीं है कि कुणिंद लोग सबके श्रंत में स्वतंत्र हुए थे। यही बात दूसरे शब्दों में इस प्रकार कही जा सकती है कि

१. भार-शिवों के सिक्कों में बुच का जो श्रद्भुत चिह्न मिलता है श्रीर उस बुच के श्रास-पास जो श्रीर चिह्न बने रहते हैं (देखों § २६ क-२३) वे उस समय के श्रीर भी श्रनेक प्रजातंत्री सिक्कों पर पाए जाते हैं।

२. C. I. M. पृ० १६४।

३. रैप्सन I. C. पृ० १२, १३ मिलास्रो C. I. M. पृ०

४. C. I. M. ए० १६५।

<sup>्</sup>र प्रदेसन I. C. ५० १२।

िक यौधेयों श्रौर मालवों का पुनरुत्थान नागों के साथ ही साथ . हुआ था।

§ ४४. कुशन शक्ति को खास धक्का नाग सम्राटों के हाथों लगा था। पर साथ ही यह बात भी प्रायः नाग साम्राज्य, उसका निश्चित सी है कि इन बड़े बड़े प्रजातंत्रों का स्वरूप श्रौर विस्तार एक संघ सा था; श्रौर इसलिये नागों को श्रपने इन युद्धों में इन प्रजातंत्री समाजों से भी अवश्य ही सहायता मिली होगी। हम कह सकते हैं कि नाग साम्राज्य एक प्रजातंत्री साम्राज्य था। जान पड़ता है कि मगध में कोट राजवंश का उत्थान भी इन्हीं नागों की अधीनता में हुआ था (देखो तीसरा भाग)। गुप्त राजवंश की जड़ भी नाग काल में ही जमी थी और पुराणों में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। (देखो तीसरा भाग १ ११०)। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि नाग लोग भी उत्तर से ही चलकर आए थे और पूर्व में आकर बस गए थे (देखो तीसरा भाग १ ११२)। मगध के कोट और प्रयाग के गुप्त भी संभवतः नाग साम्राज्य के अधी-नस्थ श्रीर श्रंतर्गत ही थे। वायु श्रीर ब्रह्मांड पुराण में इस बात का उल्जेख है कि विहार में नव नागों की राजधानी चंपावती में थी। नागों ने अपने राज्य का विस्तार मध्य प्रदेश तक कर लिया थाः श्रीर इस बात का प्रमाण परवर्त्ती वाकाटक इतिहास से श्रीर नाग-वर्द्धन नंदिवर्द्धनतथा नागपुर श्रादि स्थान-नामों से मिलता है। विंध्य पर्वतों के ठीक मध्य में पुरिका में भी उनकी एक राजधानी थी श्रीर वहीं मानों मालवा जाने के लिये प्रवेश-द्वारा था । हम यह मान सकते हैं कि मोटे हिसाब से बिहार, आगरे और अवध के संयुक्त प्रदेश, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, मालवा, राजपूताना श्रौर पूर्वी पंजाब का मद्र प्रजातंत्र सभी भार-शिवों के साम्राज्य के श्रंतर्गत थे। कुशनों ने भार-शिव काल के ठीक मध्य में—श्रभीत् सन् २२६-२४१ ई० में—श्रद्शिर की श्रधीनता स्वीकृत की थी श्रोर सन् २३८ से २६६ ई० के बीच में उन्होंने श्रपने सिक्कों पर शापुर की मूर्त्ति को स्थान दिया था। यह भार-शिवों के द्वाव का ही परिणाम था। इस प्रकार भार-शिवों के दस श्रश्वमेध कोरे यज्ञ ही नहीं थे।

§ ४४. अश्वमेध किसी राजवंश के पुनरुत्थान, राजनीतिक पुनरुत्थान और सनातनी संस्कृति के पुनरुद्धार के सूचक होते हैं। परंतु इन अश्वमेधों के अतिरिक्त इस वात

का एक और स्वतंत्र प्रमाण भी मिलता नागर स्थापत्य है कि उस समय सनातनी संस्कृति का पुनरुद्धार त्रोर नवीन युग का त्रारंभ हुत्रा था। नागर शब्द-जैसा कि कर्कोट नागर आदि शब्दों में पाया जाता है-निस्संदेह रूप से नाग शब्द के साथ संबद्ध है श्रीर उस शब्द का देशी भाषा का रूप है जो यह सूचित करता है कि इस शब्द की व्युत्पत्ति नाग शब्द से हैं, श्रोर ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार नगरघन शब्द=नागरवर्द्धन ( ६ ३२ ) में है । स्थापत्य शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है नागर शैली, श्रोर इसकी व्याख्या केवल इस बात को श्राधार मानकर नहीं की जा सकती कि इसका संबंध नगर (शहर ) शब्द के साथ है। मत्स्य पुराण में-जिसमें सन् २४३ ई० तक की अर्थात् गुप्त काल की समाप्ति से पहले की ही राजनीतिक घटनात्रों का उल्लेख है-यह शैली-नाम नहीं मिलता । पर हाँ, मानसार नामक प्रंथ में यह शैली-नाम अवश्य आया है श्रीर वह प्रंथ गुप्त काल में श्रथवा उसके बाद बना था। नागर शैली से जिस शैली का अभिश्राय है, जान पड़ता है कि उस शैली का प्रचार नाग राजाओं ने किया था; इस संबंध में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस रूप में नागर शब्द का प्रयोग और स्थानों में भी हुआ है। गंगा की तराई बुलंदशहर में रहनेवाले ब्राह्मण नागर ब्राह्मण कहलाते हैं। जो मुसलमानों के समय में मुसलमान हो गए थे; और अहिच्छत्र के पास रहनेवाले जाट लोग नागर जाट कहलाते हैं। इनमें से उक्त ब्राह्मण लोग नागों के पुरोहित थे; और इस नागर शब्द में जो 'र' लगा हुआ है, वह नागों के साथ उनका संबंध सूचित करता है। स्थापत्य शास्त्र में इसी नागर शैली की तरह देशी भाषा में एक और शैली कहलाती है जिसका नाम वेसर शैली है; और नागर शैली से उसमें अंतर यह है कि उसमें नागर की अपेक्षा फूल-पत्तो और बेल-बूटे आदि अधिक होते हैं। संस्कृत शब्द वेष है जिसका अर्थ है—पहनावा या सजावट। और प्राकृत में इसका रूप वेस अथवा बेस हो गया है और उसका अर्थ है—फूल-पत्तों या बेल-बूटों से युक्त

१. एक० एस० ग्राउस ने J. B. A. S. १८७९, पृ० २७१ में लिखा है—"नगर के मुख्य निवासी नागर ब्राह्मणों की संतान हैं जो श्रीरंगजेब के समय से मुसलमान हो गए हैं श्रीर जिनकी यह धारणा है कि हमारे पूर्वज जनमेजय के पुरोहित ये श्रीर उन्हींने जनमेजय का यज्ञ कराया था श्रीर इसी के पुरस्कार स्वरूप उन्हें इस नगर श्रीर इसके श्रासपास के गाँवों का पट्टा मिला था।"

२. रोज (Rose) इत Glossary of the Tribes & Castes of the Punjab & the N. W. F. Provinces १९१९, खंड १, ए॰ ४८।

(देखो शिल्प रह्न १६, ४० वेसरम् बेध्य उच्यते )। नागर श्रौर वेसर दोनों ही शब्दों में मृल शब्द नाग श्रौर वेष में देशी भाषा के नियमानुसार उसी प्रकार र श्रक्षर जोड़ दिया गया है जिस प्रकार शंथ (गाँठ) शब्द से बने हुए गहर शब्द में जुड़ा है। इसी प्रकार नागर में मूल शब्द नाग है। धार्मिक भवनों या मंदिरों श्रादि की वह शैली वेसर कहलाती है जिसमें ऊपरी या बनावटी सजावट श्रौर बेल-बूटे श्रादि बहुत होते हैं। इसके विपरीत नागर वह सीधी-सादी शैली है जो हमें गुप्तों के बनवाए हुए चौकोर मंदिरों, नचना नामक स्थान के पार्वती के वाकाटक मंदिर श्रौर भूमरा (भूभरा, देखो परिशिष्ट क) के भार-शिव मंदिर नें मिलती है। वह एक कमरे या कोठरीवाला गृह (निवास-स्थान) था (मत्स्यपुराण २४२, ४१, २४३, २)।

यद्यपि नागों की पुरानी इमारतों की अभी तक अच्छी तरह जाँच-पड़ताल नहीं की गई है, तो भी हम जानते हैं कि मालव प्रजातंत्र की राजधानी कर्कोट नागर में असलो वेसर शैली की इमारतें भी थीं। कारलेले ने A.S. R. खंड ६, पृ० १८६ में उस मंदिर का वर्णन किया है जिसकी उसने खुदाई की थी और उसे अद्भुत आकृतिवाला बतलाया है। वह लिखता है—

"इस छोटे से मंदिर में यह विशेषता है कि बाहर से देखने में प्रायः बिलकुल गोल है अथवा अनेक पाश्वीं से युक्त गोलाकार है, और इसके ऊपर किसी समय संभवतः एक शिखर रहा होगा

१. मिलास्रो हाथीगुंफावाले शिलालेख E. I. २०, पृ० ८०, पंक्ति १३ का विशिक शब्द जो राज या इमारत बनानेवाले के स्रार्थ में प्रयुक्त हुस्रा है। हिंदी में (वेसर) एक गहने का नाम है जो नाक में पहना जाता है।



खजुराहो में चौंसठ जोगिनी का मन्दिर पृ० १०५



श्रीर श्रंदर पत्थरों के ढों कों की चुनी हुई एक चौकोर कोठरी रही होगी; क्योंकि इस बात का कोई चिह्न नहीं मिलता कि इसमें कोई खंभेदार सभा-मंडप, ड्योढ़ी या कोई गर्भगृह रहा होगा।"

इस काल में एक शिखर-शैली भी मिलती है। इसमें नागर ढंग की चौकोर इमारत पर चौपहला शिखर होता है । इस शैलो का एक बहुत छोटा मंदिर सुमे सूरजमऊ में मिला है। इस मंदिर में पहले शिव-लिंग प्रतिष्ठित था, पर अब वह लिंग बाहर है श्रीर यह मंदिर नाग बाबा का मंदिर कहलाता है। कर्कोट नागर में शिखरोंवाले जो छोटे छोटे मंदिर मिले हैं; वे सब किसी एक ही ढंग के नहीं हैं। सूरजमऊ में मैंने जो मंदिर ढूँढ़ निकाला था, उसका नीचेवाला चौकार भाग गुप्त शैली का था; श्रीर ऊपरी या शिखरवाले श्रंश को देखने से जान पड़ता है कि उसमें एक पर एक कई दरजे थे और पर्वत के शिखर के ढंग पर वने थे। खज़राहो में चौंसठ योगिनियों के जो मंदिर वे सब भी इसी ढंग के हैं। किनंघम ने चौंसठ योगिनियों मंदिरों का समय राजा ढंग के प्रपिता से पहले का त्रर्थात् लगभग सन् ५०० ई० का निर्धारित किया है (A. S. R. २१, ४७) श्रीर उसका यह निर्धारण बहुत ठीक है। यदि सूरजमऊवाले नाग बाबा के मंदिर और चौंसठ योगिनियों के

१. नागर ढाँचे के संबंध या नकरों के संबंध में मिलास्रो गोपी-नाथ रावकृत Iconography २, १, १० ६६। नागरं चतुरस्रं स्यात्। देखो शिल्परत्न १६, ५८।

२. देखो माडर्न रिव्यू ( Modern Review ) श्रगस्त १६३२ सूर्वमक क्सवा मध्यभारत में छतरपुर के पास है।

मंदिरों को देखा जाय तो तुरंत ही पता चल जाता है कि नाग वाबा वाला मंदिर बहुत पुराना है। कनिंघम को तिगोवा में इस प्रकार के छोटे-छोटे ३४ मंदिरों की नीवें मिली थीं श्रीर ये सब मंदिर पूर्व की ओर तो खुले हुए थे और बाकी तीनों ओर से बंद थे, अर्थात् ये सबके सब बिलकुल सूरजवाले मंदिर की तरह थे लंबाई-चौड़ाई में भी उसके वरावर ही थे। वहाँ की मूर्तियों के संबंध में कनिधम का मत था कि वे गुप्तकाल की वनी हुई हैं श्रीर इन मंदिरों का समय भी उसने यही निर्धारित किया था। स्मिथ ने अपने History of India नामक शंथ के प्रकाशन के उपरांत तिगोवावाले मंदिरों के भग्नावशेष के पूर्व-निर्धारित समय में कुछ परिवर्त्तन या सुधार किया था और कहा था कि ये वाकाटक काल के अर्थात् समुद्रगुप्त के समय के हैं 3। मुभे वहाँ शिखरों के बहुत से चौकोर दुकड़े मिले थे। कर्कोट नागरवाले छोटे छोटे शिखर-मुक्त मंदिर भी कम से कम सन् ३४० ई० के लगभग के होंगे; श्रौर इसी समय के उपरांत से मालवों का फिर कुछ पता नहीं चलता श्रीर इस उजड़े हुए नगर में उस समय के पीछे का कोई सिका नहीं मिलता। ये छोटे मंदिर, जिनके भग्नाव-शेव कर्कोट नगर श्रीर तिगोवा में मिले हैं, ऐसे हिंदू मंदिर हैं जो

१. मुक्ते श्रमी तक कहीं इनके चित्र नहीं मिले हैं। देखो प्लेट२क।

२. A, S. R. E; ४१-४४ |

३. J. R. A. S. १६४, पृ० ३३ १४। में इससे सहमत हूँ। इसमें का बारीक काम वैसा ही है जैसा नचना में है। स्थान का नाम तिगवाँ है।

मन्नत पूरी होने पर बनवाए गए थे श्रीर ठीक उसी तरह के हैं, जिस तरह के स्तूप कुशनकाल में मन्नत (पूरी होने पर बनवाए जाते थे। इस प्रकार स्थापत्य की दृष्टि से भी ये मंदिर कुशन-काल के ठीक बाद ही बने होंगे। मन्नत पूरी होने पर जो शिखर-वाले मंदिर बनवाए जाते थे, उनकी अपेक्षा साधारण रूप से बनवाए हुए मंदिर श्रवश्य ही बहुत बड़े होते होंगे। शिखर बहुत पुराने समय से बनते चले आते थे। हाथी-गुंफावाले शिलालेख ( लगभग १६० ई० पू० ) में भी शिखरों का उल्लेख है जहाँ कहा गया है—"ऐसे सुंदर शिखर जिनके अंदर नकाशी का काम किया है।'' यह भी उल्लेख है कि वे शिखर बनाने-वालों को, जिनकी संख्या एक सौ थी, सम्राट खारवेल श्रोर से भूमि-संबंधी दानपत्र मिले थे ( एपिप्राफिया इंडिका, २०, पृ० ५०, पंक्ति १३)। नागर शिखर एक विशेष प्रकार का और संभवतः बिलकुल नए ढंग का होता था, जिसका वनना नागों के समय अर्थात् भार-शिव राजवंश के शासन-काल में •त्रारंभ हुत्रा था; श्रौर उन्हीं के नाम पर उस शैली को स्थायी और बहुत दूर तक प्रचलित 'नागर' नाम प्राप्त हुआ था। वाकाटक काल में, जो नाग काल के उपरांत हुआ था, हमें नागर शिखर का नमूना नचना के चतुर्मुख शिववाले मंदिर के रूप में मिलता है। वहाँ पार्वती का जो मंदिर है, वह पर्वत के अनुरूप बना था और उसमें वन्य पशुत्रों से युक्त गुफाएँ भी बनी थीं। परंतु शिव के मंदिर में केवल शिखर (कैलास ) ही है। ये दोनों मंदिर एक ही समय में बने थे और दोनों शैलियाँ भी एक ही काल में प्रचलित थीं। इन दोनों का वही समय निश्चित किया गया है जो गुप्त मूर्तियों का समय कहलाता है: श्रीर इसका श्रमिप्राय यह है कि वे मंदिर गुप्तों के बाद के तो नहीं हैं,

परंतु फिर भी वे गुनीय नहीं हैं। उन पर की मूर्त्तायाँ और बेल-बूटे बनानेवाले कारीगर एक ही थे। चतुर्मुख शिव के मंदिर का शिखर बहुत ऊँचा है और उसके पार्श्व कुछ गोलाई लिए हैं और उसकी ऊँचाई लगभग ४० फुट है। वह एक ऊँचे चबूतरे पर बना है। उसमें खंभे या सभा-मंडप नहीं हैं (देखों परिशिष्ट क)।

\$ ४६ क. भूमरा-मंदिर का पता स्व० श्री राखालदास बनर्जी ने लगाया था। यह मंदिर उन्हें पश्चिमी वघेलखंड की नागौद रियासत के उन्चहरा—गुप्त वाकाटक-भूमरा मंदिर काल के शिलालेखों का उच्छ-कल्प—गमक स्थान में मिला था श्रीर उन्होंने इसका समय ईसवी पाँचवीं शताब्दी निश्चित किया है। यह

१. इस चतुर्मुख मंदिर के संबंध में विद्वानों ने बहुत सी श्राटकल-पच्चू बातें कहीं हैं। वे कहते हैं कि चतुर्मुख का शिखरवाला मंदिर संभवतः बाद का बना हुश्रा है। परंतु वे लोग यह बात भूल जाते हैं कि ये दोनों मंदिर एक ही योजना के श्रंग हैं श्रौर दोनों की मूर्तियाँ एक ही छेनी की बनी हैं। दोनों ही मंदिर श्रपने मूल रूग में श्रौर पहले मसाले से बने हुए वर्त्तमान हैं। वे एक ही योजना के श्रंग हैं। एक में पर्वतों में रहनेवाली पार्वती है श्रौर उसकी दीवारें पर्वतों के श्रमुरूग बनी हैं; श्रौर दूसरे में कैलास के सूचक शिखर के नीचे चतु-मुंख लिंग है। ये मंदिर विलकुल एकांत में बने ये श्रौर इसीलिये मूर्तियों श्रौर मंदिरों को तोड़नेवालों के हाथों से बच गए। देखों श्रांत में परिशिष्ट।

२. Archaeological Memoir सं०१६, पृ० ३, ७। इसमें भग्नावरोष के चित्र भी हैं; और उस भग्नावरोष में की कुछ वस्तुएँ श्रव

मंदिर अवश्य ही भार-विशों का बनवाया हुआ है। यह शैव मंदिर है। नचना के चतुर्भुख शिव की तरह का एक लिंग इस मंदिर में स्थापित किया गया था श्रोर इस मंदिर की शैली का श्रनुकरण समु-द्रगुप्त के समय एरन में किया गया था। इस मंदिर में ताड़ की जो विलक्ष्ण त्राकृतियाँ हैं, वही नागों की परंपरागत बातों के साथ इसका संबंध स्थापित करती हैं। ताड़ नागों का चिह्न था श्रीर यह ताड़ पद्मावर्ता में भी मिला है जो नागों की राजधानियों में से एक थी। भूमरा में तो हमें पूरे खंभे ही ऐसे मिलते हैं जो ताड़ के वृक्षों के रूप में गढ़े गए थे (देखो प्लेट ४), और खंभों का यह एक ऐसा रूप है जो और कहीं नहीं मिलता। हम तो इसे नाग ( भार-शिव ) कल्पना ही कहेंगे। सजावट के लिये ताड़ के पत्ते (पंखे) के कटावों का उपयोग किया गया है। उसमें मनुष्यों की जो मूर्ति।याँ हैं, वे भी बहुत सुंदर और आदर्श रूप हैं। वे मूर्तियाँ बहुत ही जानदार हैं श्रीर उनके सभी श्रंगों से सजीवता टपकती है। न तो कहीं कोई •ऐसी बात है जो बिलकुल आरंभिक श्रवस्था की सूचक हो श्रीर न कोई ऐसा चिह्न है जो पतन काल का बोधक हो। वे बिलकुल बास ढंग की बनी हैं, उनके बनाने में विशिष्ट कल्पना से काम लिया गया है और वे विशेष रूप से गढ़ी गई हैं। ये सब मूर्त्तियाँ उसी तरह की हैं जिस तरह की हमें मथुरा में प्रायः मिलती हैं। यहाँ हमें वह असली और पुरानी हिंदू कला मिलती है जो सीधी भरहुत की कला से निकली थी, और भरहुत वहाँ से कुछ ही मीलों पर है। भरहुत यों तो भूमरा से पहले का है, पर भरहुत को देखने से यह पता चलता है कि

कलकत्ते के इंडियन म्यूजियम या अजायबखाने में चली गई हैं। इसके समय के लिये देखो अ्रंत में परिशिष्ट क।

वह पहले की एक और प्रकार की हिंदू कला के पतन-काल का वना है। अब तक यह पता नहीं चलता था कि भारत की राष्ट्रीय सनातनी कला के साथ उद्यगिरि-देवगढ्वाली गुप्तीय कला का क्या संबंध है; पर भूमरा के मंदिरों को देखने से स्पष्ट पता चल जाता है कि यह उन दिनों की संयोजक शृंखला है। राष्ट्रीय सनातनी कला केवल बचेलखंड और बुंदेलखंड में ही बची हुई दिखाई पड़ती है जहाँ कुशनों का शासन उस कला का यथेष्ट रूप से नाश नहीं कर पाया था। भार-शिव त्रीर वाकाटक संस्कृति में बहुत थोड़ा श्रंतर है, क्योंकि वाकाटक संस्कृत उसी भार-शिव संस्कृत का परंपरागत रूप या शेषांश है; और इसलिये हम कुछ निश्चयपूर्वक यह वात मान सकते हैं कि भार-शिवों के समय में राष्ट्रीय रूपदात्री कला का पुनरुद्धार हुआ था; और इस बात की पुष्टि जानखट के भग्नावशेषों से होती है जिनका पहले से और स्वतंत्र ऋस्तित्व था। भार-शिवों से पहले जो शिखर बनते थे, वे चौकोर मीनार के रूप में होते थे, जैसा कि पाटलिपुत्र में मिले हुए उस धातु-खंड से सूचित होता है जिस पर बोध गया का चित्र बना है और जिस पर ईसवी पहली या दूसरी शताब्दी का एक लेख अंकित है। साथ ही सन् १४० ईसवी के लगभग की बनी हुई श्रौर मथुरा में मिली हुई शिखर-मंदिरों की उन दोनों मूर्तियुक्त प्रकृतियों से भी, जिनकी श्रोर डा० कुमारस्वामी ने ध्यान श्राकृष्ट किया है, यही बात सूचित होती है<sup>9</sup>। भार-शिव और वाकाटक शिखर चौकोर मंदिर के ऊपर

१ History of Indian & Indonesian Art,

चौकोर मीनार के रूप में होते हैं झोर उस मीनार पर कुछ उभार होता है। कुशनों के उपरांत नए ढंग का यह शिखर अवश्य ही भार-शिव काल में बनना आरंभ हुआ थाः और इसी शैली को हम नागर शिखर कह सकते हैं।

§ ४७. गुप्तों के समय में आकर पत्थर के मंदिरों में यह शिखर-शैली पुरानी और परित्यक्त हो जाती है। पर हाँ, गुप्त काल में ईंटों और चूने के जो मंदिर आदि बनते थे, उनमें इस नागर शैली की अवश्य प्रधानता रहती थी । मध्य-कालीन स्थापत्य में स्तंभ और शिखर का चौकोर और गोल बनावट का अर्थात् नागर और वेसर शैलियों का संमिश्रण पाया जाता है और नागर शैली की कुछ प्रधानता रहती है।

§ ४८. चित्र-कला की भी एक नागर शैली थी। देखने में तो उसका भी नाग काल से ही संबंध सूचित होता है, पर अभी तक हम लोग उसे पूरी तरह से पहचान नहीं नागर चित्र-कला सकते हैं। और अजंता में अस्तरकारी पर बने हुए जो हमारे पुराने चित्र बने हैं, यदि उनमें किसी समम आगे चलकर इस शैली का कुछ विशिष्ट रूप से स्पष्टीकरण हो जाय और उसका पता चल जाय तो सुके कुछ भी आश्चर्य न होगा। अजंता सन् २४० ईसवी के लगभग नाग साम्राज्य में सिम्मिलित हुआ था।

१. मिलाश्रो कोंच नामक स्थान के ईंटों के बने हुए गुप्त मंदिर के संबंध में कनिंघम का लेख A. S. R. १६, प्लेट १७, पृ० ५२।

\$ ४६. यह बात निश्चित है कि नागों ने प्राक्ठत भाषा का तिर् स्कार नहीं किया था। अपने सिकों पर वे प्राक्ठत का व्यवहार करते थे। राजशेखर यद्यपि बाद में हुआ मापा है, तो भी उसने लिखा है कि टक्क लोग अपभ्रंश-भाषाओं का व्यवहार करते हैं। कुशनों के आने से पहले भी प्राक्ठत हो राज-भाषा थी और उनके बाद भी वहीं बनी रही। राजनीतिक क्षेत्र में वे प्रजातंत्रवादी थे और भाषा के संबंध में भी वे प्रजा के बहुमत का ध्यान रखते थे।

§ ४६ क. इसी प्रकार यह भी वतलाया जा सकता है कि लिपि का नाम नागरी क्यों पड़ा। मैं समभता हूँ कि लिपि का यह नाम नाग राजवंश के कारण पड़ा है; नागर लिपि क्योंकि शीर्ष-रेखा लगाकर अक्षरों को लिखने की प्रथा उन्हीं के समय में चली थी: और इसके अस्तित्व का प्रमाण हमें पृथिवीषेण प्रथम के समय से नवना और गंज के शिलालेखां में मिलता है?। वाका-

१. एपिप्राफिया इंडिका खंड १७, १० ३६२ में जो यह एक नई बात कही गई है कि नचना श्रीर गंज के शिलालेख पृथिवीषेण द्वितीय के हैं, उससे मैं जोरदार शब्दों में श्राना मत-मेद प्रकट करता हूँ। मैंने उनकी लिपियों का बहुत ध्यानपूर्वक मिलान किया है श्रीर यह स्थिर करना श्रमंभव है कि वे ईसवी चौथी शताब्दी के बाद के हैं। इन लेखों के काल के संबंध में फ्लीट का जो मत था, वह बिलकुल ठीक था। पृथिवीशेण द्वितीय के प्लेटों से यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि नचनावाला पृथिवीषेण उससे बहुत पहले हुआ था। (वाकाटक शिलालेखों के संबंध में देखों ६ ६१ क।)

टक शिलालेखों में अक्षर ऊपर की श्रोर संदूक-नुमा शीर्ष रेखा से घिरे हुए मिलते हैं, पर सन् ५०० ई० के लगभभ नागरी लिपि में वह एक सीधी रेखा के रूप में हो गई थी। जान पड़ता है कि नागरी नाम का प्रयोग उस लिपि के लिये होता था जो ईसवी चौथी शताब्दी में तथा पांचवीं शताब्दी के श्रारंभ में प्रचलित थी श्रोर जिसमें अक्षरों की शीर्षरेखा संदूकनुमा होती थी। यह बात भी विशेष रूप से ध्यान में रखने की है कि इस संदूकनुमा लिपि का सबसे श्रिधक प्रचार भी ठीक उन्हीं के स्थानों में था, जिन स्थानों में नागों का शासन सबसे प्रवल था, अर्थात् बुंदेलखंड श्रीर मध्य प्रदेश में ही इस लिपि का विशेष प्रचार था। मध्य प्रदेश में हमें नाग काल के पहले का एक कुशन शिलालेख भेड़ाघाट में मिलता है जो साधारण ब्राह्मी लिपि में है। इसलिये विलक्षण संदूकनुमा लिपि का प्रचार कुशनों के उपरांत और वाकाटकों के पहले हुआ था। इस निश्चित रूप से श्रीर दढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि उसका प्रचार नाग काल में हुआ था।

\$ ४० गंगा और यमुना की मूर्त्तियों और नाग काल के साथ उनके संबंध का उल्लेख उपर हो चुका है। वाकाटक काल में भी इस प्रकार की मूर्तियों बराबर मिलती हैं गंगा और यमुना (\$ ५६); और आगे गुप्त कला में भी उसके उपरांत चंदेल कला में भी इस प्रकार की मूर्तियाँ देखने में आती हैं ।

१. किनंघम A. S. R. २१, ५६. किनंघम ने जिस फाटक का उल्लेख किया है, वह श्राजकल खजुराहों के म्यूजियम या श्रजायबघर के द्वार पर लगा है।

§ ४१. इसके उपरांत जो दूसरा बड़ा अर्थात् गुप्त काल आया. उसमें हमें सामाजिक वातों में सहसा एक परिवर्त्तन दिखाई देता है। गुप्त शिलालेखों में हमें यह लिखा मिलता है कि गौ श्रीर साँड़ पवित्र हैं श्रीर गौ की पत्रित्रता इनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की धारणा का आरंभ संभवतः नाग काल में हुआ था। क़शन लोग गौत्रों त्रीर साँड़ों की हत्या करते थेर। पर भार-शिवों के लिये साँड एक पवित्र चिह्न के रूप में था श्रीर यहाँ तक कि वे स्वयं अपने आपको भी नंदी मानते थे। संभवतः उनके कारण उनके सारे साम्राज्य में साँड पवित्र माना जाने लगा था और यहीं से मानों उनका काल उस पिछले राजनीतिक काल से अलग होता था, जिसमें कुशनों की पाकशाला के लिये त्राम तौर पर साँड मारे जाते थे। गुप्त काल में राजाओं को इस बात का गर्व रहता था कि हम साँडों और गौओं के रक्षक हैं; और इस प्रकार वे कुशनों के शासन के मुकाबले में स्वयं अपने शासन की एक विशेषता दिखलाते थे। श्राधुनिक हिंदुत्व की नींव नाग सम्राटों ने रखी थी, वाकाटकों ने उस पर इमारत खड़ी की थी, श्रीर गुप्तों ने उसका विस्तार किया था।

२२ देखो त्रागे गुप्तों के प्रकरण में कुशनों के शासन का विवरण ( \$ १४६ ख। )

## दूसरा भाग

## वाकाटक राज्य ( सन् २४ = - २ = ४ ई० )

वाकाटक साम्राज्य (सन् २८४-३४८ ई०) श्रौर परवर्ती वाकाटक काल (सन् ३४८-४४० ई०) के संबंध में एक परिशिष्ट भ

वाकाटकललामस्य क्रमप्राप्तनृपश्चियः—वाकाटक मोहर।
७. वाकाटक

§ ४२. वाकाटक शिलालेखों आदि से नीचे लिखी बातें भली भाँति सिद्ध होती हैं। समुद्रगुप्त की विजयों से प्रायः एक सौ वर्ष पहले वाकाटक नाम का एक राजवंश वाकाटक श्रौर उनका हुआ था। इस राजवंश का पहला राजा महत्त्व विध्यशक्ति नाम का एक ब्राह्मण था। इन राजाओं का गोत्र विष्णुवृद्ध था और यह भारद्वाजों का एक उपविभाग है। इस राजवंश का दूसरा

१. वाकाटकों का परवर्ती इतिहास (सन् ३४८-५५० ई०) इसमें इसलिये सम्मिलित कर लिया गया है कि एक तो उसका सांस्कृतिक इष्टि से महत्व था श्रीर दूसरे श्रीर कहीं उसका वर्णन भी नहीं हुन्ना था।

२. जान पड़ता है कि यह उसका असली नाम नहीं था, बिल्क राज्याभिषेक के समय धारण किया हुआ स्त्रभिषेक-नाम था, और उस देश के नाम पर रखा गया था जिस देश में उसकी शक्ति का उदय हुआ था।

राजा प्रवरसेन था श्रौर उसके उपरांत जितने राजा हुए, उन सबके नामों के अंत में सेन शब्द रहता था। विंध्यशक्ति का पुत्र प्रवरसेन था श्रीर श्रागे इसका उल्लेख प्रवरसेन प्रथम के नाम से होगा। इसने केवल चार अश्वमेध यज्ञ ही नहीं किए थे, बल्कि भारत के सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। इसने इतने अधिक दिनों तक राज्य किया था कि इसका सबसे बड़ा लड़का गौतमी-पुत्र सिंहासन पर बैठ ही नहीं सका श्रीर इसका पोता रुद्रसेन प्रथम इसका उत्तराधिकारी हुआ। इसका पुत्र गौतमीपुत्र एक ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुन्या था; जैसा कि स्वयं उसके नाम से ही स्पष्ट है। परंतु स्वयं गौतमीपुत्र का विवाह भव नाग नामक एक भार-शिव क्षत्रिय राजा की कन्या के साथ हुआ था। उसकी इसी क्षत्राणी पत्नी के गर्भ से रुद्रसेन का जन्म हुआ था जो प्रवर-सेन प्रथम का पोता और भव नाग का नाती था। हमें इसको रुद्रसेन प्रथम कहना पड़ेगा, क्योंकि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र के अनु-सार उसी वंश में यह नाम और भी कई राजाओं का रखा गया था और यह एक ऐसी प्रथा थी जिसका अनुकरण गुप्तों ने भी किया था। रुद्रसेन का पुत्र पृथिवीषेण प्रथम था श्रौर उसके समय तक इस राजवंश को अस्तित्व में आए १०० वर्ष हो चुके थे। यथा -

वर्ष-शतम् अभिवर्द्धमान-कोष-दंड-साधन ।

त्रर्थात्—जिसके कोष श्रोर दंड-साधन—शासन के साधन— एक सौ वर्ष तक बरावर बढ़ते गए थे ;

इस पृथिवीषेण ने—जिसकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता, वीरता श्रोर उत्तम शासन की बहुत प्रशंसा की गई है —कुंतल के राजा

१. चमक, दूदिया श्रौर बालाघाट के प्लेट (देखो 🖇 ६१ क ।)

को अपने अधीन किया था। यह कुंतल देश कर्नाटक देश और कदंब राज्य का एक श्रंग था श्रौर इस कदंब राज्य के संबंध की बातें हम आगे चलकर बतलावेंगे। पृथिवीषेण प्रथम के पुत्र रद्र-सेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप द्वितीय विक्रमादिस की कन्या से हुआ था जिसका नाम प्रभावती गुप्त था। इस प्रभावती गुप्त का जन्म सम्राज्ञी कुबेर नागा के गर्भ से हुआ था जो नाग वंश की राजकुमारी थी। जब प्रभावती गुप्त के पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हुई, तब वह अपने अल्पवयस्क पुत्र युवराज दिवाकरसेन की श्रिभभावक वनकर राज्य का शासन करती थी। जिस समय राजमाता प्रमावती गुप्त ने पूनावाले दानपत्र प्रस्तुत किए थे, उस समय उसके पुत्र दिवाकरसेन की श्रवस्था तेरह वर्ष की थी। दिवाकरसेन के उपरांत उसका जो दूसरा पुत्र दामोदरसेन-प्रवरसेन गही पर बैटा था उसके अभिभावक के रूप में भी प्रभावती ने कुछ दिनों तक शासन किया था। इस दामोद्रसेन-प्रवरसेन ने भी ४६ वर्ष की श्रवस्था में एक घोषणापत्र निकाला था जो हम लोगों को मिला है'। इस दोहरे नाम दामोद्रसेन-प्रवरसेन से सिद्ध होता है कि इन राजाओं में दो नाम रखने की प्रथा थी। एक नाम तो राज्याभिषेक से पहले का होता था और दूसरा नाम राज्याभिषेक के समय रखा जाता था जिसे चंपा (कंबोडिया) के शिलालेख में अभिषेक नाम कहा गया है<sup>२</sup>। इसी प्रकार गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के भी दो नाम थे-एक देवगुप्त श्रीर दूसरा चंद्रगुप्त<sup>3</sup>। दामोदरसेन-प्रवरसेन ने २४ वर्ष की स्रवस्था में राज्याधिकार

१. पूने के दूसरे प्लेट । І. А. ५३, पृ० ४८.

२. डा॰ श्रार॰ सी॰ मजुमदार कृत Champa (चंपा) नामक श्रुगरेजी ग्रंथ, पृ०१५७।

३. J. B. O. R. S. खंड १८, पृ० ३८।

अपने हाथ में लिया होगा, क्योंकि शास्त्रों में राज्याभिषेक की यही श्रवस्था वतलाई गई है । इस प्रकार श्रपने दो पुत्रों के श्रल्पवयस्क रहने की दशा में प्रभावती गुप्त ने संभवतः २० वर्षों तक अभि-भावक रूप में राज्य किया होगा। न तो कभी प्रभावती ग्रप्त ने श्रोर न वयस्क होने पर उसके पुत्र ने ही गुप्त संवत् का व्यवहार किया था । अतः हम निश्चयपूर्वक यह मान सकते हैं कि उस समय वाकाटकों की ऐसी स्थिति हो गई थी कि चंद्रगृप्त द्वितीय श्रौर उसके उत्तराधिकारियों के शासन-काल में वाकाटक राज्यों में गुप्त संवत् का व्यवहार करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। यद्यपि समुद्रगुप्त के उपरांत वाकाटक लोग गुप्तों के साम्राज्य में थे, तो भी वे लोग पूरे स्वतंत्र राजा थे। अजंता के शिलालेखों श्रौर बालाघाट के दानपत्रों से यह भी स्पष्ट है कि इन लोगों के निजी करद राजा भी थे श्रीर वे स्वयं ही युद्ध तथा संधि करते थे। उन्होंने त्रिकट, कुंतल और आंध्र आदि देशों के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी श्रोर उन्हें श्रपना करद राजा बनाया था। उनका राज्य बुंदेलखंड की पश्चिमी सीमा से, जहाँ से बुंदेल-खंड शुरू होता है अर्थात् अजयगढ़ और मना से, आरंभ होता था श्रीर समस्त मध्य प्रदेश तथा बरार में उनका राज्य था। त्रिकूट देश पर भी उन्हीं का राज्य था जो उत्तारी कोकए में स्थित था और वे समुद्र तक मराठा देश के उत्तरी भाग के भी स्वामी थे। वे कुंतल अर्थात् कर्नाटक और आंध्र देश के पड़ोसी थे। वे विंध्य की सारी उपत्यका श्रीर विंध्य तथा सतपुड़ा के बीच की तराई पर, जिसमें मैकल पर्वतमाला भी संमिलित थी, प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। अजंता घाटों से होकर दक्षिण जाने का जो मार्ग था, वह भी उन्हीं के अधिकार में था। उनके साम्राज्य में

१. हिंदू-राज्यतंत्र, दूसरा भाग, § २४३ ।

दक्षिण कोशल, श्रांध्र, पश्चिमी मालवा श्रोर उत्तारी हैदराबाद ( § ७३ पाद-टिप्पणी ) संमिलित था। श्रोर भार-शिवों से उत्तार-धिकार में उन्होंने जो कुछ पाया था, वह इससे श्रलग था। इस प्रकार उनके प्रत्यक्ष शासन में बहुत वड़ा राज्य था जो समुद्रगुप्त के शासन-काल में कम हो गया था, पर उसके बादवाले शासन-काल में वह सब उन्हें फिर से वापस मिल गया था। बिल्क बहुत कुछ संभावना तो इसी बात की जान पड़ती है कि वह सब श्रंश उन्हें स्वयं समुद्रगुप्त के शासन-काल में ही वापस मिल गया था, क्योंकि कदंब का जो नया राज्य स्थापित हुआ था, उसके साथ पृथिवीषेण प्रथम ने युद्ध किया था और वहाँ के राजा को अपना श्रधीनस्थ बना लिया था ( \$\$\square\$<?, २०३ )।

§ ४३. जब तक पुराणों की सहायता न ली जाय खोर भार-शिव साम्राज्य के अधीनस्थ भारत का इतिहास न देखा जाय, तब तक उनके इतिहास के अधिकांश का कुछ पता ही नहीं चलता इन्हीं दोनों की सहायता से अब हम यहाँ वाकाटक इतिहास की बातें बतलाते हैं। बास्तव में यह भारत का प्रायः अर्द्ध शताब्दी का इतिहास है जिसे हमें वाकाटक काल कहना पड़ता है। एक तो काल के विचार से इसका महत्त्व बहुत अधिक है और दूसरे इसलिए इसका महत्त्व है कि इससे पारवर्ती साम्राज्य-काल अर्थात् गुप्त साम्राज्य के उद्य और प्रगति से संबंध रखनेवाली बहुत सी बातों का पता चलता है। सीमा तथा विस्तार की दृष्टि से भी और संस्कृति की दृष्टि से भी गुप्तों ने केवल उसी साम्राज्य पर अधिकार किया था जो प्रवरसेन प्रथम स्थापित कर चुका था। यदि पहले से वाकाटक साम्राज्य न होता तो फिर गुप्त साम्राज्य भी न होता।

१ ४४. प्रवरसेन प्रथम वह पहला राजा था जिसने प्राचीन सनातनी सम्राटों की उपाधि "द्विरश्वमेधयाजिन्" ( दो अश्वमेध यज्ञ करनेवाले ) का परित्याग किया था। प्रायः पाँच सौ वर्ष पूर्व श्रायीवर्त्त के सम्राट् पुष्यमित्र शुंग ने तथा दक्षिणापथ के सम्राट् श्री सातकर्ि प्रथम ने यह उपाधि कई सौ वर्षों के उपरांत फिर से धारण करना त्रारंभ किया था। सम्राट् प्रवरसेन ने चार श्रश्वमेध थज्ञ किए थे साथ ही वृहस्पति सव भी किया था जो केवल ब्राह्मण् ही कर सकते थे। इसके अतिरिक्त उसने कई वाजपेय तथा दसरे यज्ञ भी किये थे। भार-शिव लोग सम्राट् की उपाधि नहीं धारण करते थे, परंतु प्रवरसेन ने सम्राट् की उपाधि भी धारण की थी और वह इस उपाधि का पूर्ण रूप से पात्र भी था, क्योंकि उसने दक्षिण पर भी अपना अधिकार जमाया था (९६८२, १७६) स्रौर ऐसी स फ़लता प्राप्त की थी, जैसी मौर्य सम्राटों के उपरांत तब तक और किसी ने प्राप्त नहीं की थी। हमें पता चलता है कि उत्तरी दक्षिणापथ का बहुत बड़ा श्रंश उसके साम्राज्य के श्रंतर्गत श्रा गया था।

§ ४४. यद्यपि यह बात देखने में विलक्षण सी जान पड़ती है,
पर फिर भी यह तो संभव है कि भारतीय इतिहास की आधुनिक

पाठ्य पुस्तकों में अब तक वाकाटक पुराग श्रौर साम्राज्य के संबंध में एक भी पंक्ति न वाकाटक लिखी गई हो, पर यह संभव नहीं था कि पुराणों में राजाश्रों और राजवंशों के

जो विवरण दिए गए हैं, उनमें विध्यशक्ति और प्रवरसेन के राजवंश का उल्लेख न हो। चार चार अश्वमेध यज्ञ करना कोई मामूली बात नहीं थी; और न किसी व्यक्ति का सम्राट की उपाधि धारण करना और अपने आपको मांधाता तथा वसु का सम-कक्ष

बनाना ही कोई सामान्य व्यापार था। जिन पुराखों ने भारत में राज्य करनेवाले विदेशी राजकुली तक का वर्णन किया है, वे प्रवरसेन श्रीर उसके वंश को कभी भूल नहीं सकते थे श्रीर वास्तव में बात भी यही है कि वे उन्हें भूले नहीं हैं। तुखार अर्थात् कुशन राजवंश के पतन का उल्लेख करने के उपरांत तुरंत ही उन्होंने विंध्यकों के राजवंश का उल्लेख किया है और उस वंश के मूल पुरुष का नाम उन्होंने विध्यशक्ति दिया है और उसके पुत्र का नाम प्रवीर बतलाया है। कहा गया है कि यह नाम बहुत प्रसिद्ध श्रोर प्रचलित है श्रीर इसका शब्दार्थ है-बहुत बड़ा वीर । पुराणों में उसके वाजपेय यज्ञों का भी उल्लेख हैं; श्रौर वायु पुराण के एक संस्करण में, जो वस्तुतः मूल ब्रह्मांड पुराण है , वाजपेय शब्द के स्थान में वाजिमेध शब्द मिलता है जिसका अर्थ अश्वमेध ही है और यह शब्द भी बहुवचन में रखा गया है-वाजिमेधैश्रव । संस्कृत व्याकरण के अनुसार इस शब्द का अर्थ यह है कि उसने तीन या इससे अधिक अधमेव यज्ञ किए थे। उसका शासन-काल ६० वर्ष बतलाया गया है। यद्यपि यह काल बहुत विस्तृत है, तो भी एक तो वाकाटक शिलालेखों से और दूसरे इस बात से इसका समर्थन होता है कि श्रश्वमेव यज्ञ एक तो बहुत दिनों तक होते रहते हैं और दूसरे बहुत दिनों के अंतर पर

१. पारिजटर द्वारा संपादित वायु पुराण का मत डा॰ हालवाले ब्रह्मांड पुराण के मत से पूरी तरह से मिलता है। श्राजकल ब्रह्मांड पुराण का जो मुद्रित संस्करण मिलता है, वह संशोधित संस्करण है। ब्रह्मांड पुराण की इस्तलिखित प्रति इतनी दुर्लम है कि न तो वह मि॰ पारिजटर को ही मिल सकी श्रोर न मुझे ही।

२. पारजिटर कृत Purana Text पृ० ५०, टिप्पण् ३५।

होते हैं; और इसिलये चार अश्वमेय यज्ञ करने में ४०-४० वर्ष अवश्य ही लगे होंगे। तीन वातों से इस सिद्धांत का पूर्ण रूप से समर्थन होता है—(१) बिंध्यशिक श्रोर प्रवीर के उद्य का समय जो पुराणों में गुप्तों से पहले और तुखारों के बाद श्राता है; (२) इस राजवंश के मृल पुरुप के नाम दोनों स्थानों में एक ही हैं; श्रोर (३) वाजिमेधों श्रीर प्रवीर के बहुकाल-व्यापी शासन का उल्लेख। श्रोर इसके साथ वह पारस्परिक संबंध भी मिला लीजिए जो पुराणों में नाग राजवंश और प्रवरसेन में उसके प्रपीत्र के द्वारा स्थापित किया गया है श्रोर जिसका मैंने श्रभी ऊपर विवेचन किया है इस प्रकार जब ये दोनों एक ही सिद्ध हो जाते हैं, तब हमें पुराणों में वाकाटकों का वह सारा इतिहास मिल जाता है जो स्वयं शिलालेखों में भी पूरा पूरा नहीं मिलता।

§ ४६. इस बात में कुछ भी संदेह नहीं है कि वाकाटक लोग ब्राह्मण थे। उन्होंने बृहस्पति सब किए थे जो केवल ब्राह्मणों के

लिये ही हैं श्रीर ब्राह्मण ही कर सकते हैं। वृहस्पति सब के इस विशिष्ट रूप के संबंध

वाकाटकों का मूल निवास-स्थान

में कभी कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ — कभी यह नहीं माना गया कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त

श्रीर लोग भी वृहस्पित सब कर सकते हैं। उनका गोत्र विष्णुवृद्ध भी ब्राक्षणों का ही गोत्र है श्रीर जो श्रव तक महाराष्ट्र प्रदेश के ब्राह्मणों में प्रचित्त है । इसके श्रितिरक्त विंध्यशक्ति को स्पष्ट रूप से द्विज या ब्राह्मण कहा गया है—द्विजः प्रकाशो भुवि विंध्य-

१. इस सूचना के लिये मैं प्रो० डी० त्रार० भांडारकर का अनुग्रहीत हूँ।

शक्तिः । अब इनके मूल निवास-स्थान को लीजिए। पुराणों में इसे विंध्यक या विंध्य देश का राजवंश कहा गया है जिससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि ये लोग विंध्य प्रदेश के रहने वाले थे; श्रौर श्रागे विचार करने से उनके ठीक निवास-स्थान का भी पता चल जाता है। विंध्यक या वाकारक लोग किलकिला नदी के तट के या उसके आस-पास के प्रदेश के रहने वाले थे (किलकिला-याम् )। कुछ लोग यही समभते होंगे कि यह वही नदी है जो नक्शों में केन के नाम से दी गई है। पर इसमें कल्पना के लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता, क्योंकि मेरे मित्र ( अब स्व० ) राय वहादुर हीरालाल ने स्वयं किलकिला देखी है जो पन्ना के पास एक छोटी नदी है और जो अपने स्वास्थ्यनाशक जल के लिये बद्नाम है । इस प्रकार हम फिर उसी अजयगढ़ और पन्नावाले प्रदेश में आ पहुँचते हैं जहाँ वाकाटकों के सबसे प्राचीन शिलालेख मिले हैं और यह वही गंज-नचना का प्रांत है। विदिशा के नागों श्रीर प्रवीरक का उल्लेख करते समय भागवत पुराण में इन सबको एक ही वर्ग में रखकर "किलकिला के राजा लोग" कहा है। इसका अभिप्राय यही है कि उक्त पुराण पूर्वी मालवा, विदिशा

१. A. D. S. R. खंड ४, पृ० १२५ ऋौर १२८ की पाद-टिप्पणी, प्लेट ५७।

२. इस नदी का पूरा विवरण मुझे सतना (रीवाँ) के श्रीयुक्त शारदा प्रसाद ने लिख भेजा है जिससे मुझे पता चला कि मैंने इस नाले को दो बार विना उसका नाम जाने ही, उसकी तलाश में, पार किया था। यह नाला पन्ना से होकर बहता है। नागौद से पन्ना जाते समय इसे पार करना पड़ता है। यह एक सँकरा नाला है। देखो पृ॰ं १४ की पाद-टिप्पणी।

श्रीर किलिकिला को एक ही प्रदेश मानता है या पूर्वी मालवा को भी किलिकिला के ही श्रंतर्गत रखता है। इस प्रकार सभी संम-तियों के श्रनुसार इस राजवंश का स्थान बुंदेलखंड में टहरता है।

§ ४७. श्रव हमें वाकाटक शब्द के इतिहास पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। वाकाटकानाम् महाराज श्री श्रमुक-श्रमुक श्रादि जो पद मिलते हैं, उनका यह श्रमिप्राय नहीं है कि श्रमुक-श्रमुक नाम के राजा वाकाटक जाति के राजा थे; बल्कि इसका अभिप्राय केवल यही है कि अमुक-अमुक महाराज वाका-टक राजवंश के थे। बहुवचन रूप वाकाटकानाम् का अभिप्राय ठीक उसी प्रकार केवल "वाकाटक राजवंश का" है जिस प्रकार कदंबों के संबंध में कदंबानाम् का श्रीर उनके सम-कालीन पञ्जवों के संबंध में पल्लवागा (प्राकृत शब्द है जिसका श्रमिप्राय है पल्लवों का ) का श्रमिप्राय होता है। "भारदायो पल्लवाण शिवखंड वमो ' में ''पछत्रों का'' पद बिलकुल स्वतंत्र है । इस प्रकार वाकाटक किसी जाति का सूचक नाम नहीं है, वलिक वह एक वैयक्तिक वंश नाम है। वाकाटक शब्द का अर्थ है-वाकाट या वाकाट नामक स्थान का निवासी:जैसा कि समुद्रगुप्त के शिलालेख में महाकांतारक कोशलक और षेष्ठापुरक आदि शब्दों से महा-कांतार का, कोशल का, श्रौर पिष्ठापुर का रहने वाला सूचित होता

१. I. A. खंड ६, पृ० २६।

२. E. I. खंड १, ५० ५।

रै. पृथिवीषेण द्वितीय के बालाघाट वाले प्लेटों का संपादन करते समय कीलहार्न ने इस बात पर जोर दिया था। E. I. खंड ६, प्र॰ २६९।

है । वंश-नाम त्रैहटक ठीक इसी के समान है। सुभे श्रोड़छा राज्य के सबसे उत्तरी भाग में चिरगाँव से छः मील पूर्व भाँसी के जिले में बागाट नाम का एक पुराना गाँव मिला था । उसके पास ही विजीर नाम का एक और गाँव है और प्रायः बागाट के साथ उसका भी नाम लिया जाता है। लोग विजीर-त्रागाट कहा करते हैं। वह ब्रोछड़ा की तहरौली तहसील में है। यह कयना और दुगरई नाम की दो छोटी छोटी निदयों के बीच में है जो आगो -जाकर बेनवा में मिलती हैं। यह ब्राह्मणों का एक बड़ा श्रीर बहुत पुराना गाँव है श्रीर इसमें श्रधिकतर भागौर ब्राह्मण रहते हैं। लोगों में प्रायः यही माना जाता है कि महाभारत के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण वीर द्रोणाचार्य का यह गाँव है। वहाँ दो बड़ी गुफाएँ हैं। लोग मुक्तते कहते थे कि वे प्रायः २४ गज चौड़ी और ३० गज लंबी हैं। मैंने यह भी सुना था कि वहाँ बहुत सी मूर्तियाँ हैं। उन मृतियों का जो वर्णन मैंने सुना था, उससे मुभे ऐसा जान पड़ता थों कि वे मूर्तियाँ गुप्त काल की हैं। आज तक कभी कोई पुरा-तत्त्ववेता उसे स्थान पर नहीं गया है। यदि वहाँ अच्छी तरह स्रोज और खुदाई आदि की जाय तो वहाँ अनेक शिलालेख तथा मूल्यवान् अवशेष मिल सकते हैं।

§ ४० क. जान पड़ता है कि पुराणों के अनुसार जिस ब्राह्मण का पहले-पहल राज्याभिषेक हुआ था, जो इस राजवंश का मूल पुरुष था और जिसने अपना उपयुक्त नाम विध्यशक्ति रखा था, उसने अपने राजवंश की उपाधि के लिये अपने नगर या गाँव का नाम चुना था। अमरावती में एक यात्री का लेख मिला है जिसमें

१. G. I. पृ० २३४।

एक सामान्य नागरिक ने ई० पू० सन् १४० के लगभग अपने श्रापको वाकाटक श्रथीत् वाकाट का निवासी बतलाया है श्रीर इससे सिद्ध होता है कि वाकाट एक वहुत पुराना कसवा था। संभव है कि उस समय भी वहाँ के ब्राह्मणों को इस वात का गर्व रहा हो कि हमारा कसवा द्रोणाचार्य का निवास-स्थान है और द्रोणाचार्य भी वाकाटकों की तरह भारद्वाज ब्राह्मण ही थे।

§ ४८. प्राचीन पुराणों में विंध्यक जाति का वर्णन नहीं है; परंतु मत्स्यपुराण के एक स्थान के पाठ की भूल के कारण विष्णु

पुराण भी गड़वड़ी में पड़ गया है। मत्स्य-

श्रशुद्ध पाठ है

किलिकेला यवनाः पुराग में जहाँ आंध्रों की सूची समाप्त हो गई है और उनके सम-कालीन राजवंशों का उल्लेख **आरंभ हुआ है, वहाँ अध्याय २**७२,

श्लोक २४ में लिखा है - तेपुत्सन्नेषु कालेन ततः किलकिला नृपाः। इस पंक्ति के साथ मत्स्य पुराण में इस प्रकरण का श्रंत हो गया है और त्रागे २४ वें स्रोक से यवन-शासन का वर्णन त्रारंभ हुत्रा है जिससे वहाँ कुशन शासन (यौन, यौवन) का ऋभिप्राय हैंर। इस वर्णन की पहली पंक्ति को विष्णुपुराण ने किलकिला राजाओं के वर्णन के साथ मिला दिया है; और मत्स्यपुराण की दूसरी पंक्ति यह है—भविष्यन्तीह यवना धर्मतो कामतोर्थतः। विष्णु पुराण के कर्ता ने इन दोनों पंक्तियों का अन्वय इस प्रकार किया है -- तेषुच्छन्नेषु कैलिकला यवना भूपतयो भविष्यन्ति मूर्द्धाभिषि-क्तस् तेषां विध्यशक्तिः । इस विषय में भागवत में विष्णुपुराण का अनुकरण नहीं किया गया है और विष्णुपुराण के टीकाकार ने

१.  ${f E}$ .  ${f I}$ . खंड १५, पृ॰ २६७, २७ वाँ शिलालेख । २. J. B. O. R. S. खंड १८, पृ० २०१।

एक दूसरा पाठ दिया है और उसकी शुद्ध व्याख्या इस प्रकार की है कि विंध्यशक्ति उस पाठ के अनुसार क्षत्रिय अर्थात् हिंदू राजा था। टीकाकार ने दूसरा पाठ इस प्रकार दिया है-विंध्यशक्ति-मूर्द्वीभिषिक्त इति पाठे क्षत्रिय मुख्य इत्यर्थः । इस दूसरे पाठ से यह नहीं सूचित होता कि विध्यशक्ति भी कैलकिल यवनों में से था। यह भूल बिलकुल स्पष्ट है और इसलिये हुई है कि यवनाः शब्द को मत्स्यपुराणवाली दूसरी पंक्ति के कैलकिलाः शब्द के साथ मिला दिया गया है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह संगत पाठ नहीं है, बल्कि योंही रख दिया गया है। विष्णु पुराण की सभी प्रतियों में टीकाकार को यह उल्लेख नहीं मिला था कि कैलकिल लोग यवन थे। कुछ प्रतियों में उसे यह पाठ विलकुल मिला ही नहीं था, जैसा कि मि० पारजिटर को भी 'ज' (h) वाली विष्णुपुराण प्रति में नहीं मिला था । जान पड़ता है कि जब आगे चलकर फिर किसी ने विष्णुपुराण का पाठ दोहराया श्रीर मत्स्यपुराण के पाठ के साथ उसका मिलान किया, तब उसने पाठ की उस भूल का सुधार किया जिसमें कैलिकिलों को यवनों के साथ मिला दिया गया था। प्रकट यही होता है कि मूल प्रति में इस स्थान पर यवनों का उल्लेख नहीं था श्रीर वह बाद में मिलाया गया था।

\$ ४१. पुराणों में विंध्यशक्ति के उदय का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विंध्यशक्ति किलकिला के राजाओं में से था। यह

विंध्यशक्ति

वात स्पष्ट है कि यहाँ पुराणों का श्रमिप्राय नागों से है जिनका उस समय किलकिला के साथ बहुत संबंध था, क्योंकि उनका

१. P. T. पृ॰ ४८, पाद-टिपंगी ८२।

नाम विदिशा वृष से वदलकर किलकिला वृष हो गया था, जैसा कि वायुपुराण में कहा है। यथा—

तच्छनेन च कालेन ततः किलकिला-वृषाः । ततः कि (के) लिकलेभ्यारच विन्ध्यशक्तिभविष्यति ॥

× × ×

वृषान् वैदेशकांश्चापि भविष्यांश्च-निबोधत ।

भागवत में इसी प्रकार परवर्ती नागों का वर्णन किया गया है और किलकिला के राजाओं का वर्णन भूतनंदी से आरंभ करते हुए कहा गया है—

> किलकिलायां नृपतयो भूतनन्दोथ वंगिरिः। शिश्चनन्दिश्च तद्भ्राता यशोनन्दिः प्रवीरकः ।

पुराणों में प्रवीर का किलकिला वृषा के झंतर्गत झर्थात् पूर्वी बुंदेलखंड और बघेलखंड के भार-शिवों के साथ रखा है। जो यह कहा गया है कि किलकिला के राजाओं में से विध्यशक्ति एक राजा हुआ था, उसका अभिप्राय यह है कि वह किलकिला के राजाओं के माने हुए करद राजाओं में या उनके संघ के एक खास सदस्यों में से था। वाकाटकों के जो राजकीय लेख आदि हैं, उनमें विध्यशक्ति का नाम छोड़

१. वायुपुराण, रत्नोक ३५८--३६०। मिलास्रो ब्रह्मांडपुराण, रत्नोक १७८, १७६।

२. श्लोक २२, २३. भागवत में इस बात का उल्लेख छोड़ दिया गया है कि यशःनदी श्रीर प्रवीर के बीच में श्रीर राजा भी हुए थे।

दिया गया है और अपने स्वतंत्र राजाओं के वंश का प्रवर-सेन से आरंभ किया गया है और इसी से यह बात प्रमा-िणत होती है कि राष्ट्रीय संघटन की दृष्टि से विंध्यशक्ति एक अधीनस्थ राजा था। केवल अजंता की गुफा वाले शिलालेख में (गुफा नं० १६) वंश का जो इतिहास (क्षिति-पान-पूर्वी ) दिया गया है, उसी में कहा गया है कि वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्यशक्ति था-वाकाटकवंशकेतुः। इस वर्णन से यह प्रकट होता है कि विंध्यशक्ति, जिसकी शक्ति बड़े बड़े युद्धों में विजय प्राप्त करने से बढ़ी थी और जिसने अपने बाहुबल से एक नये राज्य की स्थापना की थीं, जो वाकाटक वंश का केतु था और जो जन्म भर कट्टर ब्राह्मण बना रहा ( चकार पुरायेषु परं प्रयत्नम् ), वस्तुतः किल-किला के वृषों का एक सेनापति था। उसने अपने वंश की उपाधि के लिये अपने मूल निवास-स्थान का जो नाम चुना था, उससे सूचित होता है कि वह एक सामान्य नागरिक था और किसी राजवंश में उसका जन्म नहीं हुत्रा था। विंध्य तथा श्रपने निवास-स्थान वाकाट के साथ अपना संबंध स्थापित करने में उसे देशमक्ति-जन्य त्रानंद होता था। स्वयं विंध्यशक्ति भी एक गढ़कर बनाया हुआ नाम माळूम होता है। जान पड़ता है कि श्रांध्र तथा नैषघ विदुर देशों में उसने बहुत से स्थानों पर विजय प्राप्त करके उन्हें ऋपने श्रिधकार में किया था ( १९७४, ७६ क )।

§ ६०. जिस राजधानी में प्रवरसेन प्रथम राज्य करता था, वह चनका थी ( § २४ ); और पुराखों के वर्णन से यह प्रकट होता है कि वह नगरी पहले से ही वर्तमान थी, प्रवरसेन की बसाई हुई नहीं थी। जान पड़ता है कि यदि नागों ने उस नगरी की स्थापना नहीं की थी तो वह कम से कम विध्यशक्ति की स्थापित की हुई अवश्य थी ( १ २४ पाद-टिप्पणी )। आजकल

गंज-नचना नाम का जो पुराना और किले-

राजधानी बंदी वाला कसवा है, वही मेरी समभ में पुराना चनका या कांचनका नाम का स्थान

है जहाँ वाकाटक लोग राज्य करते थे। वह सामरिक दृष्टि से जिस स्थान पर श्रौर जिस ढंग से बना है, उससे यही स्वित होता है कि वह किसी नवीन शक्ति का बनवाया हुश्रा था श्रौर नवीन धारण किए हुए 'विंध्यशक्ति' नाम की भी इससे सार्थकता हो जाती है, जिससे स्वित होता है कि विंध्य ही उसकी वास्तविक शक्ति थी। जनरल किंगम ने गंज-नचना की स्थिति का जो वर्णन किया है, वह इस प्रकार है—

"नाचना नाम का छोटा गाँव गंज नामक कसवे के पश्चिम
में दो मील की दूरी पर है और यह गंज कसवा पन्ना से दक्षिण
पूर्व २४ मील और नागोद से दक्षिण-पश्चिम १४ मील की दूरी पर
है। " " जिस स्थान को नचना कहते हैं, वह बहुत सी
ईंटों से ढका हुआ है: और गंज से नचना को जो सड़क जाती है,
उस पर ईंटों की बनी हुई इमारतों के बहुत से खँडहर हैं। लोग
कहते हैं कि कूथन (नचना के किले का पुराना नाम) प्राचीन
काल में बहुत बड़ा नगर था और वहाँ उस देश के राजा की राजधानी थी। नचना वाले स्थान को लोग अब तक खास कूथर कहते
हैं। " यह मी कहा जाता है कि कूथर के किले से सतना
या गोरेना नाला तक एक सुरंग है। यह नाला नचना से होता
हुआ बहता है और गंज से ११ मील दक्षिण-पश्चिम कियान या
केन नदी में मिलता है। यह स्थान एक घाटी के द्वार पर पड़ता
है और बाहरी आक्रमण के समय पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की

त्रोर पीछे हटकर विंध्य की पहाड़ियों में अपनी रक्षा के लिये जाकर रहने का इसमें अच्छा स्थान है । ''

इस स्थान की पहचान पार्वती और चतुर्मुख शिव के उन दोनों मंदिरों से होती है जिनका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं और जिनके द्वारों पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ हैं। गंगा और यमुना की मूर्तियाँ हैं। गंगा और यमुना की मूर्तियाँ हैं। गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बनाने की कल्पना विशेष रूप से वाकाटकों की है जो उन्होंने भार-शिवों से प्राप्त की थी। यह स्थान पृथिवीषण प्रथम के तीन शिलालेखों के लिये भी प्रसिद्ध है। भारतीय स्थापत्य और तक्षण कला के इतिहास में ये मंदिर अनुपम हैं और इन्हों से उस कला का आरंभ होता है जिसे हम लोग गुप्त कला कहते हैं। ये सभी लेख संस्कृत में हैं।

## वाकाटकों के संबंध में लिखित प्रमाण और उनका काल-निर्णय

१. कनियम A. S. R. खंड २१, पृ० ६५। इसका शुद्ध रूप नाचना है, नाचना नहीं।

कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया थाः क्योंकि अब तक या तो वे ठीक तरह से पढ़े ही नहीं गए थे ऋोर या विलकुल ही नहीं पढ़े गए थे। हमने झभी प्रवरसेन प्रथम के सिक्के का विवेचन किया है ( ६ ३० ) जो संभवतः श्रहिच्छत्र की टकसाल में बना था। रुद्रसेन प्रथम के उत्तराधिकारी वस्तुतः गुप्तों के अधीन थे; और गुप्तों का यह निरम था कि वे अपने किसी अधीनस्थ राजा को सिक्के बनाने ही नहीं देते थे। परंतु ऐसा जान पड़ता है कि रुद्रसेन प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी पृथिवीषेगा प्रथम के संबंध में इस नियम का पालन नहीं किया गया था और उसे अपवाद रूप से मुक्त कर दिया गया था ख्रौर उसने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की कन्या से किया था। जान पड़ता है कि उसका सिका भी इम लोगों को मिल चुका है। डा० विसेंट स्मिथ ने अपने Catalogue of the Coins in Indian Museum नामक प्रंथ में , प्लेट नंबर २० पर दिया है श्रीर जिस पर पीछे की श्रोर साँड़ की एक बहुत अच्छी मूर्ति बनी है, वह सिका पृथिवीषेण प्रथम का ही है। इस सिक्के के सामनेवाले भाग पर वहीं प्रसिद्ध बृक्ष बना है जो कोसम की टकसाल में बने हुए भार-शिव सिकों पर पाया जाता है; श्रीर उस पर एक पर्वत की भी आकृति बनी हुई है। इस पर का लेख ब्राह्मी लिपि में है। डा० स्मिथ (पू० १४४) ने इसे पवतस पढ़ा था जिसका अर्ध उन्होंने लगाया था - पवत का। परंतु इसमें का पहला श्रक्षर प नहीं है, बलिक पू है और ऋ की मात्रा श्रक्षर के नीचे हैं। दूसरा अक्षर संयुक्त अक्षर है और उसमें गुप्तीय थ (जिसके मध्य में एक स्पष्ट बिंदु है) के नीचे आधा

१ साथ ही देखो इस ग्रंथ का तीसरा प्लेट।

वाकाटक सिक्के

प्रवरसेन का सिका रुद्र (सेन प्रथम) का सिक्का





C. I. M. Pl. XXII.

C. I. M. XX.5,

पृथ्वीषेण का सिक्का



C. I. M Pl. XX. 4.

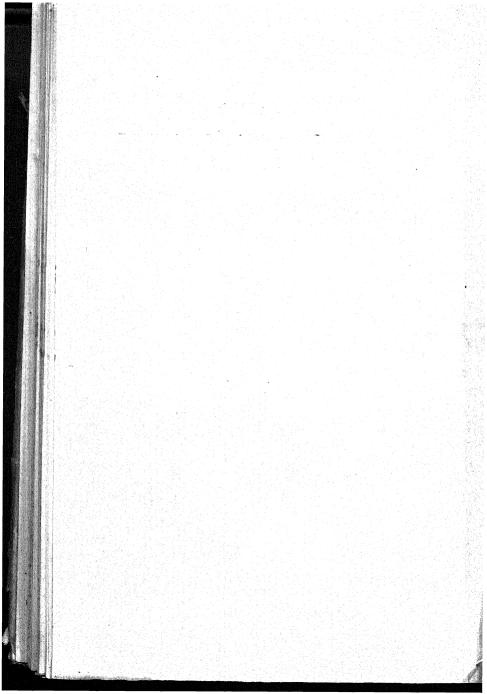

व भी है। ऊपर की ओर ि का चिह्न भी है यह थ (व्)ी पढ़ा जाना चाहिए। जिस अक्षर को डा० स्मिथ ने त पढ़ा है, वह ष है और उसके ऊपर की मात्रा है। इसके बाद का अक्षर एा है। इस प्रकार का पूरा नाम पृथ (व्) षिए अर्थात् पृथिवीषेण जान पड़ता है। नीचे की ओर दाहिने कोने पर रेलिंग के पास एक अंक है जो ६ के समान है और जिसका अर्थ यह है कि यह सिका उसके शासन-काल के नवें वर्ष में बना था। इसमें का ए टेड़ा या सुका हुआ और वैसा ही है, जैसा गुप्त लेखों में पाया जाता है: और यह अक्षर भी तथा बाकी दूसरे अक्षर भी उन अक्षरों से मिलते हैं जो आरंभिक गुप्त काल में लिखे जाते थे।

इसी वर्ग (कोसम के सिक्के) में डा॰ रिमथ ने उसी प्लेट नं० २० में ४ वीं संख्या पर एक और सिक्के का चित्र दिया है। इस सिक्के पर का लेख उनसे पढ़ा नहीं गया था। इस पर भी वही पाँच शाखाओं वाले वृक्ष को आकृति बनी है, पर वह अधिक कल्पनामय और रूढ़ रूप में है और उसपर भी पर्वत का वैसा ही चिह्न बना है, जैसा कि पृथिवीषेण प्रथम के सिक्के (आकृति नं० ४) पर है। जान पड़ता है कि यह पर्वत विंध्य ही है। इस पर भी वही वाकाटक चक्र बना है जो दुरेहा के स्तंभ और गंज तथा नचना के वाकाटक शिलालेखों और साथ ही प्रवरसेन प्रथम के ७६ वें वर्ष के सिक्के पर अंकित है (\$ ३०)। इस

१. यह सिक्का बड़ा है, इसिलये इस पर पर्वत भी बड़ा है पर इसकी आकृति ठीक वैसी ही है, जैसी ४ नंबर वाले सिक्के पर है। मैंने इन सिक्कों के जो चित्र दिए हैं, वे उनके मूल आकार से कुछ छोटे । इन पर क लेख पढ़ने के लिये मैंने इनके ठप्गों से काम लिया था।

सिक्के पर पीछे की ओर एक ध्वज की ओर मुख किए हुए वैसा ही दुर्वत साँड़ बना है, जैसा पल्लव मोहरों पर है (S. I. I. २, पृ० ४२१) । इसके अपरी भाग पर मकर का सिर बना है जो गंगा का वाहन तथा चिह्न है । साँड़ के अपर एक और आकृति है जो एक पद-स्थल पर स्थित है और जिसके मुख के वारों ओर प्रभा-मंडल है जो संभवतः शिव की मूर्ति है। यह मूर्ति भी प्रायः वैसी ही है जैसी पल्लव मोहर पर है। पीछे की ओर चक्र के अपर एक किनारे लेख है जो 'रुद्र' पढ़ा जाता है। र का अपरी भाग संदूकनुमा है और द के अपर की रेखा कुछ मोटी है। पर्वत के दाहिने भाग में १०० का झंक है। मैं सममता हूँ कि यह रुद्रसेन का सिक्का है जो संवत् १०० में बना था। यह सिक्का अपनी बनावट, गंगा के चिह्न, पर्वत, वृक्ष, साँड़ और चक्र के कारण प्रवरसेन प्रथम और पृथिविषेण प्रथम के सिक्कों (देखों § ३०) के ही समान है।

१. इसमें साँड ध्वज की श्रोर चला जा रहा है, परंतु पल्लव मोहर पर वह शांत खड़ा है। इससे श्रोर पहले की पछन मोहर पर — जिसका उल्लेख E. I. खंड ⊆, पृ० १४४ में है—साँड खड़ा हुश्रा है श्रीर साथ ही मकरध्वज भी है।

२. मैं समझता हूँ कि ब्रैकेट के श्राकार का जो मकरध्वज है, उसका नाम मकर-तोरण था। संयुक्त प्रांत में ब्रैकेट को श्रव तक टोड़ी या तोड़ी कहते हैं। पटने के म्यूजियम में कॉसे का बना हुश्रा एक पुराना मकर-तोरणवाला ध्वज प्रस्तुत है जिसके ऊपर एक चक्र है। यह वक्सर के पास मिला था।

शेष वाकाटकों के सिक्के नहीं हैं।

६६१ क. मिलान के सुभीते के लिये मैं वे सब वाका-वाकाटक शिलालेख टक अभिलेख, जो अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, काल-क्रम के अनुसार लगाकर नीचे दे देता हूँ।

पृथिविषिण प्रथम—(क, ख, ग) पत्थर पर खुदे हुए तीन छोटे उत्सर्ग संबंधी लेख। तीनों का विषय एक ही है। पृथिवी- षेण प्रथम के शासन-काल में व्याद्यदेव ने नचना और गंज में जो मंदिर बनवाए थे, उन्हों के निर्माण का इनमें उल्लेख है। यह व्याद्यदेव या तो पृथिविषेण के परिवार का था अथवा उसका कोई कर्मचारी या करद राजा था। इन शिलालेखों पर राजकीय चक्र का चिह्न है। G. I. पृ० २३३ नं० ४३ और ४४ नचना का। E. I. खंड १७, १२ (गंज)।

प्रभावतीगुप्ता—(घ) राजमाता प्रभावती गुप्ता (चंद्रगुप्त द्वितीय और महादेवी कुबेर नागाकी पुत्री) युवराज दिवाकरसेन की माता के अभिलेख पूनावाले प्लेट में हैं और जो १३ वें वर्ष में तैयार कराए गए थे। यह दान नागपुर जिले में नंदिवर्धन ने किया था (E. I. १४, ३६)।

प्रवरसेन द्वितीय—(ङ) प्रवरसेन द्वितीय के चमकवाले प्लेट। यह रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती गुप्ता का पुत्र था और प्रभावती गुप्ता के वर्ष में प्रवरपुर में तैयार हुए थे। ये प्लेट बरार के प्रलिचपुर जिले के चमक नामक स्थान में मिले थे और भोजकट राज्य के चमक (चर्नाक) नामक स्थान से संबंध रखते हैं (G. I. पू० २३४)।

- (च) सिवनीवाले प्लेट जो मध्य प्रदेश के सिवनी नामक स्थान में मिले थे। ये प्रवरसेन द्वितीय के हैं और उसके शासन-काल के १=वें वर्ष के हैं। ये एलिचपुर जिले की एक संपत्ति के विषय में हैं (G. I. पृ० २४३)।
- (छ) दामोदरसेन प्रवरसेन द्वितीय के शासन-काल के १६ वें वर्ष के पूनावाले दूसरे प्लेट के लेख जो राजमाता प्रभावती गुप्ता महादेवी ने, जो रुद्रसेन द्वितीय की रानी श्रीर महाराज श्री दामोदरसेन की माता थी, तैयार कराए थे। यह दान रामगिरि (मध्यप्रदेश में नागपुर के पास रामटेक) में किया गया था। (I. A. खंड ४३, पृ० ४८)।
- (ज) प्रवरसेन द्वितीय के दूदियावाले प्लेट जो २३ वें वर्ष में प्रवरपुर में प्रस्तुत कराए गए थे और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मिले थे। E. I. खंड ३, पृ० २४ $\mathbf{x}$ ।
- (क) प्रवरसेन द्वितीय के पटना म्यूजियमवाले प्लेट। ये खंडित हैं और इन पर कोई समय नहीं दिया गया है। ये प्लेट मध्य प्रदेश के जबलपुर से पटने आए थे। J. B. O. R. S. खंड १४, पू० ४६४।

पृथिवीषेण द्वितीय—( ञ ) बालाघाटवाले प्लेंट जो महा-राज श्री नरेंद्रसेन के पुत्र झौर प्रवरसेन द्वितीय के पौत्र पृथिवी-षेण द्वितीय के हैं। पृथिवीषेण द्वितीय की माता कुंतल के राजा ( कुंतलाधिपति ) की कन्या महादेवी अन्भिता भट्टारिका थी।

१. इन्हें रिद्धपुरवाले प्लेट कहना चाहिए। देखों बा॰ हीरालाल कृत Inscriptions in C. P. & Berar. १९३२, पृ० १३९. रिद्धपुर अमरावती से २६ मील है।

इन पर के लेख मसौदे के रूप में हैं जो बाकी सादे खंश पर एक दान के संबंध में खोदे जाने के लिये तैयार किए गए थे। पर इनमें किसी दान का उल्लेख नहीं है। ये मध्य-प्रदेश के बालाघाट जिले में पाए गए थे। E. I. १६; २६६।

देवसेन—(ट) अनंता के गुहा-मंदिर का शिलालेख नं० १३ (घटोत्कच गुहा) राजा देवसेन के मंत्री हिस्तमोज का लिखवाया हुआ और देवसेन वाकाटक के शासन-काल में खुदवाया हुआ (वाकाटके राजित देवसेने)। यह मंत्री दक्षिणी बाह्मण था जिसकी वंशावली उसमें दी गई है। यह गुहा-मंदिर उसने बौद्ध-धर्म के लिये उत्सर्ग किया था। A. S. W. I. ४, १३८।

हरिषेण— (ठ) अजंता का शिलालेख ( युहलर का तीसरा लेख) जो गुहा-मंदिर नं० १६ में है। यह देवसेन के पुत्र हरिष्ण के शासन-काल का है। देवसेन ने अपने पुत्र हरिषेण के लिये राजसिंहासन का परित्याग कर दिया था। यह देवसेन प्रवरसेन द्वितीय के एक पुत्र का, जिसका नाम नहीं मिलता, पुत्र था। इस शिलालेख के पहले भाग में श्लोक १ से १८ तक वंश का इतिहास ( क्षितिपानुपूर्वी ) है। वाकाटक राजवंश के राजाओं की यह आनुपूर्वी या राजसिंहासन पर बैठनेवाले राजाओं का क्रम विंध्यशक्ति से आरंभ होता है। दूसरे भाग श्लोक १९ से ३२ तक में स्वयं उस मंदिर का उल्लेख है जिसका आशय यह है कि मंत्री बराहदेव ने, जो देवसेन के मंत्री हिंद-

१. बुहलके ने भूल से इसे कुछ परवर्त्ती काल का बतलाया है।

भोज का पुत्र था, यह गुहा-मंदिर या चैत्य बनवाकर बौद्धों के पूजन-अर्चन के लिये उत्सर्ग कर दिया था। A. S. W. I. ४, १२४।

(ड) अजंता के गुहा-मंदिर का शिलालेख, जो बुहलर का चौथा लेख है, राजा हरिषेण के किसी अधीनस्थ और करद राजा के वंश के लोगों का बनवाया हुआ है। इसमें उनकी दस पीढ़ियों तक की वंशावली दी है और कहा गया है कि यह गुहा-मंदिर (नं० १७) बनवाकर भगवान बुद्धदेव के नाम पर उत्सर्ग किया गया था। इस पर हरिषेण के शासन-काल का वर्ष दिया है जिसने अपनी प्रजा के हित के काम किए थे (परिपालयित क्षितींद्र-चंद्रे हरिषेणे हितकारिणी प्रजानाम्)। A. S. W. I. ४, १३० ठ (1) २१, A. S. W. I. ४, १२८।

इनके श्रतिरिक्त दो श्रौर श्रभिलेख हैं जो, मेरी समफ से, वाकाटकों के हैं श्रौर जिनका वर्णन श्रागे चल कर किया जायगा<sup>९</sup>।

§ ६२. शिलालेखों और पुराणों के आधार पर वाकाटकों की जो वंशावली बनती हैं, वह यहाँ दा जाती वाकाटक वंशावली हैं। इस वंशावली में जिन लोगों के नाम गोल कोष्ठक के अंदर दिए गए हैं, वे वाकाटक राजा के रूप में सिंहासनासीन नहीं हुए थे।

इनमें से एक दुरेहा (जासो) का स्तंम है। देखो ऋंत में / परिशिष्ट क। इसमें स्पष्ट रूप से इस वंश का नाम है ऋौर लिपि के विचार से यह सबसे पहले का है।

प्रथिवीषेण प्रथम—यह समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय का सम-कालीन था और इसने कुन्तल के पुरिका में शासन करता था। बाद में यह चनका में प्रवरसेन का उत्ताराधिकारी (उपराज के रूप में शासन (उपराज के रूप में शासन रुद्रसेन प्रथम—यह रीशवावस्था में ही, मार-शिव राजा का पोता होने के कारण, मार शिव राजा के रूप में सिंहासन पर बैठा था और अपने प्र-पिता प्रबरसेन के संरक्षण में (चौथा लड़का करताथा) सम्राट् प्रबरसेन प्रथम, प्रबीर, ६० वर्ष तक शासन किया हुआ था। यह समुद्रगुप्त का सम-कालीन था। ( तीसरा लड़का विध्यशक्ति राजा (मृद्धोमिषिक ) करताथा) राजा पर विजय प्राप्त की थी। (उपराज के रूप में शासन ( दूसरा लड़का ) करताथा) ( गौतमी पुत्र )

फ्ट्रसेन द्वितीय-इसका विवाह प्रमावती गुप्ता के साथ हुआ था जो चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा महादेवी कुबेर नागा की पुत्री थी ।

| |दिवाकरसेन—यह तेरह वर्ष की अवस्था में या उसके उपरान्त युवराज रहने की दशा में ही मर गया था)

दामोदरसेन-प्रवरसेन (प्रवरसेन द्वितीय) शितालेखों से पता चलता है कि इसने मध्य प्रदेश के प्रवरपुर में कम से कम २३ वर्ष तक राज्य किया था। जान पड़ता है कि यह एक नई राजधानी थी जो उसी के नाम पर स्थापित हुई थी।

पर बैठा था।) बालाघाटवाले प्लेटों में इसका नाम नरेंद्रसेन दिया है। इसने महादेवी अस्मिता भट्टारिका के साथ विवाह किया था जो छत्तल के राजा की नरंद्रसेन—(अजंतावाले शिलालेख में इसका नाम नहीं है। यह न वर्ष की अवस्था में सिंहासन कन्या थी। कोशला मेकला श्रीर मालव के करद राजा इसके श्राज्ञानुवर्ती थे।

| प्रथिविषेस्स द्वितीय ( इसने अपने द्वेब हुए वंश का उद्घार किया था )

देवसेन—मोगप्रिय (मोगेषु यथेष्टचेष्टाः) और रूपवान राजा | जिसने अपने पुत्र हरिषेण के लिए सिंहासन का | परित्याग कर दिया था। | परित्याग कर दिया था। हिसेण—इसने कुंतल, अवंती, किलिंग, कोशल, त्रिकूट, लाट और आंध्र देशों पर विजय प्राप्त की थी। इसी के मंत्री हस्तिमोज ने अजंता का गुहा-मंदिर नं० १६ बनवाया था और बौद्ध मिद्धओं को अपित किया था।

अस या गड़बड़ी दूर हो जाती है; श्रौर श्रागे चलकर परवर्ती वाकाटकों के इतिहास में मैंने द्वितीय का ताम्रपत्रवाला मसौदा है। परंतु इनके शब्दों को ठीक ठीक रूप में लाने पर का शिलालेख है जो हरिषेए के शासन-काल में उत्कीर्ण हुआ था और दूसरा प्रथिविषेण हो गया है; और इसका कारण दो लेख हैं। पहला तो अजंता की १६ नं वाली गुफा देवसेन और उसके पुत्र प्रथिविषिण हितीय के उत्तराधिकारी के संबंध में कुछ अम इस विषय का विवेचन किया है। § ६३. शिलालेख में देवसेन का जो वर्णन है श्रीर जो उसके पुत्र के शासन-काल में उत्कीर्ण हुत्रा था, उसके विलक्जल ठीक होने का प्रमाण इस बात से भी मिलता शिलालेखों के ठीक है कि उस समय के राजकर्मचारियों श्रीर होने का प्रमाण कियों ने भी उसके ठीक होने का उल्लेख किया है। स्वरूपवान् राजा 'जिसके पास उसकी सब प्रजा उसी प्रकार पहुँच सकती थी, जिस प्रकार एक श्रन्छे मित्र के पास' प्रायः भोग-विलास में ही श्रपना सारा जीवन व्यतीत करता था। यह श्रपने पुत्र के लिये राज्य छोड़कर श्रलग हो गया था। इसने श्रपने सामने श्रपने पुत्र का राज्या-भिषेक कराया था श्रीर इसके उपरांत यह श्रपना सारा समय भोग-विलास में ही बिताने लगा था।

§ ६४. शिलालेखों आदि के अनुसार वाकाटक इतिहास में एक निश्चित बात यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही पृथिवीषेण प्रथम और रुद्रसेन द्वितीय हुए वाकाटक इतिहास में थे। एक और बात, जिसका पता प्रयाग एक निश्चित बात के समुद्रगुप्तवाले शिलालेख से चलता है, यह है कि समुद्रगुप्त के सम्राट् होने से पहले ही सम्राट प्रवरसेन का देहांत हो चुका था, क्योंकि उस शिलालेख में प्रवरसेन का नाम नहीं मिलता। समुद्रगुप्त ने गंगा-यमुना के दोन्नाब के आस-पास के 'वन्य प्रदेश' के राजाओं को अपना शासक या गवर्नर और सेवक बनाया था ने, जिसका

निस्संदेह रूप से अर्थ यही है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड उसकी अधीनता में आ गए थे। अब प्रश्न यह होता है कि उस समय विध्य प्रदेश में कौन सा वाकाटक राजा था जिसके अधीनस्थ और करद राजाओं को समुद्रगुप्त ने छीनकर अपने अधीन कर लिया था। उसने जो प्रदेश जीते थे, वे प्रवरसेन के बाद जीते थे; और चौथा वाकाटक राजा पृथिवीषेण प्रथम सारे वाकाटक देश पर राज्य करता था और उसके लड़के का विवाह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कन्या के साथ हुआ था। इसलिये समुद्रगुप्त का समकालीन वही वाकाटक राजा होगा जो प्रवरसेन के बाद और पृथिवीषेण से पहले हुआ था; और वह राजा कदसेन प्रथम था जिसे हम निश्चित रूप से वही कद्रदेव कह सकते हैं जो समुद्रगुप्त की सूची में आर्यावर्त का प्रधान राजा था ( ११३६ )।

\$ ६४. परंतु वाकाटकों के इतिहास के संबंध में हमें और बहुत सी बातें तथा सहायता पुराणों से मिलती है। पुराणों में कहा है कि विध्यशक्ति के वंशजों ने ६६ वाकाटक इतिहास के वर्ष तक राज्य किया था और यह भी संबंध में पुराणों के कहा है कि इनमें से ६० वर्षों तक शिशु उल्लेख राजा तथा प्रवरसेन प्रवीर का राज्य रहा: श्रीर इसिलये विध्यशक्ति के राज्य के लिये ३६ वर्ष बचते हैं। दूसरे शब्दों में हम यही बात यों कह सकते हैं कि पुराणों में कद्रसेन प्रथम से ही इस राजवंश का श्रंत कर दिया जाता है। इसिलये हम दृद्रतापूर्वक कह सकते हैं कि क्द्रसेन को समुद्रगुप्त का मुकाबला करना पड़ा था और इसी में उसका लोप हो गया। वायु पुराण और बहांड पुराण में कहा गया है कि

साम्राज्य (मूमि ) ६६ वर्षों के उपरांत दूसरे के हाथ में चली गई थी। वायुपुराण में जहाँ ६० वर्षों का उल्लेख है, वहाँ क्रिया बहुवचन में है, जिससे पता चलता है कि ६० वर्ष का उल्लेख दानों के संबंध में है। उसकी क्रिया (मोक्स्यन्ति) द्विवचन में नहीं विलक बहुवचन में है जो प्राकृत के नियमों के अनुसार है, जैसा कि मि० पारिजटर ने बतलाया है (P. T. पृ० ४०, टिप्पणी ३१)। भागवत में न तो शिशु राजा का उल्लेख ही है और न उसकी गिनती ही हुई है। जान पड़ता है कि प्रवरसेन की मृत्यु होते ही समुद्रगुप्त ने तुरंत अपना यह अभियान आरंभ कर दिया था और प्रयाग या कौशांबी के युद्ध क्षेत्र में रुद्रसेन प्रथम की शक्ति टूट गई थी; और इसी युद्ध में उसके साम्राज्य-संघ के प्रमुख राजा अच्युत और नागसेन की तथा संभवतः गण्यपित नाग की भी मृत्यु हो गई थी ।

\$ ६६. इस प्रकार पुराणों में विध्यक राजवंश का तो अंत कर दिया गया है, पर गुप्तों के संबंध में उनमें जो उल्लेख मिलता है, उससे जान पढ़ता है कि उनका वंश तब तक बराबर चला चलता था, क्योंकि गुप्त राजाओं को उन्होंने बिना पूरा गिनाए हो छोड़ दिया है और यह नहीं बतलाया है कि सब मिलाकर उन्होंने कितने दिनों तक राज्य किया था। पुराणों में जो यह कहा है कि विध्यक वाकाटक सम्राटों ने सब मिलाकर ६६ वर्ष तक राज्य किया था, उसका समर्थन वाकाटक शिलालेखों से भी होता है जिनमें पृथ्वीषेण प्रथम के शासन के संबंध में

१. मिलास्रो इलाहाबाद का शिलालेख जिसमें 'पृथिवी' (पंक्ति२४) स्त्रोर 'वरणी' का स्त्रर्थ 'भारत' स्त्रौर 'साम्राज्य' है ।

२. देखो ग्रागे तीसरा भाग § १३२।

लिखा है—"जिसके उत्तराधिकारी पुत्र और पीत्र बराबर होते चले गए थे और जिसके कोश तथा दंड या शासन के साधन बराबर सौ वर्षों तक बढ़ते गए थे" (फ्लीट कृत G. I. पृ० २४)। कोसम के सिकों में से कद्र का जो सिका है, उस पर वाकाटकों का विशिष्ट चक्र है और उस पर १०० वाँ वर्ष श्रंकित है (§ ६१)। इस प्रकार रुद्रसेन ने अपने राजवंश के शासन के एक सौ वर्ष पूरे किए थे और उसने चार वर्षों तक राज्य किया था।

§ ६७. विष्णुपुराण श्रौर भागवत में दो जोड़ दिए हैं । उनमें से एक तो १०० वर्ष है और दूसरा कुछ अनिश्चित है [ ४६, ६ या ६० (१) ] है श्रोर वहाँ का पाठ कुछ ठीक नहीं है। विष्णुपुराग्र की हस्तिलिखित प्रतियों में है--वर्ष-शतम् षट्; वर्षाणि और वर्ष-शतम् पंचवर्षाणिः श्रौर भागवत में है-वर्ष-शतम् भविष्यंति अधिकानि षट् । जान पड़ता है कि वर्ष शतम् लिखने के उपरांत कुछ और भी लिखा गया था जो अब साफ साफ पढ़ा नहीं जाता । विष्णुपुराण में वर्षशतम् के उपरांत फिर वर्षाणि शब्द को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विष्णुपराण के संपादकों या प्रतिलिपि करने वालों के सामने दो श्रंक थे। एक तो शिशुक और प्रवीर के लिये ६० वर्ष का और दूसरा विध्यशक्ति के वंश के लिये १०० या ६६ वर्षों का । ६६ और ६० को मिला कर उन्होंने वर्षशतानि पंच कर दिया या षट् कर दिया; श्रौर जान पड़ता है कि १०० और ४६ या १०० और ६० को घटाकर १०६ कर दिया गया। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने न तो वायु पुराए श्रीर ब्रह्मांड पुराए का ६० वाला त्रंक लिया, श्रीर न उनका ६६ वाला अंक लिया बिल उन दोनों की जगह उन्होंने १०६ या १४६ पढ़ा।

१. P. T. ५०, टिप्पशी ३०।

इसिलये हम यह मान लेते हैं कि १०० अथवा ६६ वर्षों तक तो वाकाटकों का स्वतंत्र शासन रहा और ६० वर्षों तक प्रवरसेन तथा रुद्रसेन ने शासन किया। स्वयं रुद्रसेन प्रथम ने, सम्राट् के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में, संभवतः चार वर्षों तक शासन किया था; ( और यही वह चार वर्षों का अंतर हैं जो पुराणों के दो वर्गों में मिलता है—वर्षशतम् या १०० वर्ष और ६६ वर्ष )'।

§ ६८. इसके श्रितिरिक्त पुराणों में राज्य-क्रम की एक और महत्त्वपूर्ण बात मिलती है। वे सन् २३८ या २४३ ई०२ के लग-भग शातवाहनों के शासन का श्रंत करके और उनके सम-कालीन सुरंड-तुखारों का वर्णन (लगभग २४३ या २४० ई०३) समाप्त करके विंध्यशिक के उदय का वर्णन श्रारंभ करते हैं। इसलिये यिद हम यह मान लें कि विंध्यशिक का राज्य सन् २४८ ई० में श्रारंभ हुआ था तो पुराणों और शिलालेखों के आधार पर हमें नीचे लिखा क्रम और समय मिलता है—

| १. विंध्यशक्ति ••• ···             | सन् २४८—२८              | ४ ई० |
|------------------------------------|-------------------------|------|
| २, प्रवरसेन प्रथम                  | २ <b>⊏४</b> —३४         | y ,, |
| ३. हद्रसेन प्रथम                   | ₹ <b>४४—</b> ₹ <b>४</b> | ς,,  |
| ४. पृथिवीषेगा प्रथम                | ₹8⊏—₹७                  | Ł ,, |
| . ५. खद्रसेन द्वितीय,              | 35—x05                  | ሂ ,, |
| ६. प्रभावती गुप्ता (क) दिवाकरसेन व | រាំ                     |      |
| अभिभाविका के रूप में               | ₹ <b>€</b> ¥—80         | Ł "  |

श्र. एक प्रकार से कानून की दृष्टि से वाकाटक वंश का श्रांत प्रवर-सेन प्रथम से ही हो गया था। ( १२८, पाद-दिप्पणी १ )।

। ं २. J. B. O. R. S. खंड १६, पृ० २८०।

३. उक्त जरनल श्रीर खंड, पृ० २८६ ।

| श्रीर (ख) दामोदरर                                     | तम अपरसम                                                            | 1 18/114 4                                                  |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अभिभाविका के रूप                                      | ा में                                                               | •••                                                         | ४०५—४१५ ई०                                                                                                        |
| ७. प्रवरसेन द्वितीय, व                                | ायस्क होने                                                          | पर                                                          | ४१४—४३४ "                                                                                                         |
| ू. नरेंद्रसेन ( <b>८ वर्ष</b> क                       | ी श्रवस्था र                                                        | में सिहा-                                                   |                                                                                                                   |
| सन पर बैठा था)                                        |                                                                     |                                                             | ४३४—४७० "                                                                                                         |
| ६. पृथिवीषेगा द्वितीय                                 | •••                                                                 | •••                                                         | ४७०—४८४ ,,                                                                                                        |
| २०. देवसेन ( इसने सिं                                 |                                                                     |                                                             | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                           |
| किया था)                                              | •••                                                                 | •••                                                         | ४ <b>≒</b> ४—४६० ,,                                                                                               |
| '११. हरिषेण                                           |                                                                     |                                                             | ४६०—४२० ,,                                                                                                        |
| ु ६६. ऊपर् जो क्र                                     | म दिया ग                                                            | ाया है, व                                                   | ह मुख्यतः पुराणों                                                                                                 |
| के आधार पर है और<br>आरंभिक गुप्त इति-<br>हास से मिलान | ज्ञात ऐति<br>चंद्रगुप्त प्रश्<br>काल से इ<br>जाता है।<br>कौसुदी-महं | हासिक घ<br>गम श्रौर स<br>सका मिल<br>सिक्कों ब<br>ोत्सव के इ | दनात्रों से त्रर्थात्<br>सुद्रगुप्त के शासन-<br>ति या समर्थन हो<br>के त्रनुसार भी त्रीर<br>प्रनुसार भी चंद्रगुप्त |

१. मुभ्ते ऐसा जान पड़ता है कि उसके पहले के सिक्के उन्हीं सिकों में मिलते हैं जिन्हे पांचाल सिक्के कहते हैं श्रीर जिनके चित्र कनिंधम

कि उस समय से उसने भार-शिवों श्रोर उनके उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम का प्रभुत्व मानना छोड़ दिया था श्रीर उसका खलकर विरोध किया था। उसके सिक्के लगभग नौ तरह के ( उसके कोशल और मगध दो शांतों में ) हैं और इनके लिये उसका शासनकाल लगभग बीस वर्ष रहा होगा। इससे भी कौमुदी-महोत्सव के इस कथन का समर्थन होता है कि संद्रवर्मान् का छोटा बचा किसी प्रकार अपनी दाई के साथ बचकर निकल गया था श्रौर विंध्य पर्वत में जा पहुँचा था श्रीर पाटलिपुत्र नगर की सभा या काउंसिल ने उसे वहाँ से बुलवाकर उसका राज्याभिषेक किया था। श्रीर हिंदुत्रों के धर्मशास्त्रों के त्रानुसार राज्याभिषेक २४ वर्ष की त्रवस्था पूरी कर लेने पर होता है। कौ सुदी-महोत्सव श्रीर समुद्रगुप्त के शिलालेख दोनों से ही यह बात प्रमाणित होती है कि समुद्रगुप्त से पहले एक बार पाटलिपुत्र पर से गुप्त राजवंश का अधिकार हटा दिया गया था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों के बीच की श्रांखला दूटी हुई है और इसका पता

ने श्रपने C. A. I. प्लेट ७ में, संख्या १ श्रीर २ पर दिए हैं। ये सिक्के वस्तुतः कोशलवाले सिक्कों के वर्ग के हैं; क्योंकि उस वर्ग के एक राजा धनदेवके संबंध में मैंने श्रयोध्या के एक शिलालेख (J. B. O. R. S. १०, ९० २०२, २०४) के श्राधार पर यह प्रमाणित किया है कि वह कोशल का राजा था। ऊगरवाले सिक्कों (सं०१) पर चंद्र ग्रसस्य लिखा है, इद्रगुप्तस नहीं लिखा है, जैसा कि किनिंगम ने उसे पढ़ा है। इसकी शैलो बिलकुल हिंदू है श्रीर उसके लिच्छ्रवी सिक्कों से बिलकुल मिन्न है।

इस बात से भी चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के कभी गुप्त सम्राटों के सिक्कों के साथ नहीं मिले हैं। समुद्रगुप्त के व्याव रूपवाले जो सिक्के मिले हैं, उनसे सूचित होता है कि उसने कुछ दिन एक छोटे राजा के रूप में, साकेत में रहकर अथवा बनारस और साकेत के बीच में रहकर, बिताए थे। इन सिक्कों पर केवल 'राजा समुद्रगुप्त' लिखा है। तब तक उसने न तो गरुड्ध्वज का ही अंगीकार किया था और न उन दूसरे चिह्नों का ही जो उसके उन सिक्कों पर मिलते हैं जो उसके सम्राट् होने की दशा में बने थे इन सिकों पर, पीछे की श्रोर, एक शिशुमार पर खड़ी हुई गंगा की मूर्ति है। वाकाटकों के समय में गंगा श्रीर यमुना दोनों साम्राज्य के चिह्न थे। भारशिव सिक्कों पर श्रीर प्रवरसेन के सिकों पर भी, गंगा की मूर्ति मिलती है जान पड़ता है कि जिस समय समुद्रगुप्त एक करद और अधीनस्थ राजा के रूप में था, उस समय उसने वाकाटक सम्राटों का गंगावाला चिह्न श्रपने सिकों पर रखा था। आगे चलकर जब वह सम्राट् हुआ था, तब उसने जो सिक्के बनवाए थे, उन पर यह गंगा का चिह्न नहीं मिलता। व्याद्य रूपवाले सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं; तो भी उनके जो नमूने मिले हैं, उनसे हम यह तो निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि इन सिक्कों के दो वर्ग थे अथवा ये दो बार अलग त्रालग बने थे। व्याघू शैलीवाले सिक्कों पर समुद्रगुप्त, अपने प्रिपता की तरह, सम्राट् पद के उपयुक्त जिरह-बक्तर आदि नहीं पहने हैं; और इससे भी यही सूचित होता है कि वाकाटकों के श्रन्यान्य करद तथा श्रधीनस्थ राजाश्रों की तरह उस समय समुद्र-गुप्त भी संयुक्त प्रांत के सामान्य सनातनी हिंदू राजात्रों की तरह रहता था। यदि हम यह मान लें कि चंद्रगुप्त प्रथम सन् ३२० से ३४० ई० तक राज्य करता था श्रौर राजा समुद्रगुप्त के व्याघ्र

शैलीवाले सिकों के लिये चार वर्ष का समय रखें तो हम सन् ३४४ ई० तक पहुँच जाते हैं जो समुद्रगुप्त के लिये विकट श्रोर संकट का समय था। चंद्रगप्त प्रथम की उचाकांक्षाओं को फलवती होने से रोकने में, जान पड़ता है कि, प्रवरसेन का भी हाथ था श्रौर कोट वंश के जिस राजकुमार ने भागकर वाकाटक साम्राज्य की पंपानगरीमें आश्रय लिया था, उसे तथा कोटवंश को फिर से राज्यारूढ़ कराने में भी संभवतः उसने बहुत कुछ सहायता की थी। इसीलिये जब वाकाटक सम्राट् प्रवरसेन की मृत्यु हो गई, तब समुद्रगुप्त को मानों फिर से मगध पर अधिकार करने और पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने का सबसे अच्छा और उपयुक्त अवसर मिला। श्रौर तथोक्त महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम बराबर मगध पर फिर से अधिकार करने और स्वतंत्र होने की कामना रखता था, पर उसकी वह कामना पूरी नहीं हो सकी थी। पर समुद्रगुप्त ने उसकी उस कामना को पूरा करने का अवसर पाकर उससे लाभ उठाया। यहाँ हम इस बात की स्रोर भी पाठकों का ध्यान त्राकृष्ट कर देना चाहते हैं कि समुद्रगुप्त के व्याघ्र-शैली-वाले जो सिक्के हैं, उनसे यह सूचित नहीं होता कि लिच्छवियों के साथ भी उसका किसी प्रकार का संबंध था। उन सिक्हों पर न तो लिच्छवियों की सिंहवाहिनी देवी की ही आकृति है और न लिच्छवियों का नाम ही है। पर साथ ही समुद्रगुप्त अपने शिलालेखों में यह बात बराबर दोहराता है कि में लिच्छवियों का दौहित्र हूँ। राष्ट्रीय संघटन की दृष्टि से इसका महत्त्व इस वात में है कि समुद्रगुप्त भी उसी प्रकार स्वतंत्र होना चाहता था, जिस प्रकार लिच्छवी लोग किसी समय स्वतंत्र थे; श्रौर वह लिच्छवियों के विशाल राज्य का भी उत्तराधिकारी बनना चाहता था ऋथवा उस पर ऋधिकार करना चाहता था। उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में लिच्छवि-राजधानी में गुप्तों की श्रोर से एक प्रांतीय शासक रहने लगा था और उसकी लिच्छवियों का पतन-उपाधि "महाराज" थी । इस प्रकार लिच्छवीप्रजातंत्र दबा दिया गया था; श्रौर काल जिस समय लिच्छवियों का दौहित्र भारत का सम्राट् हुआ था उससे पहले ही उनके प्रजातंत्र का श्रंत हो चुका था। इसके बाद हमें पता चलता है कि लिच्छवी-शासक नेपाल चले गए थे जहाँ उन्होंने सन् ३३०-३४० ई० के लगभग एक राज्य स्थापित किया था । इससे यही प्रवल परिणाम निकलता है कि जिन लिच्छवियों के संरक्षण में चंद्रगुप्त प्रथम के, सिक्के बने थे, उन्हें वाकाटक सम्राट् ने सन् ३४० ई० के लगभग परास्त करके क्षेत्र से हटा दिया था। इसलिये समुद्रगुप्त के हिस्से वाकाटक राजवंश से राजनीतिक बदला चुकाने का बहुत बड़ा काम आ पड़ा था और यह बदला चुकाने में उसने कोई बात उठा नहीं रखी थी। इस प्रकार जो यह सिद्ध होता है कि सन् ३४४ ई० में या उसके लगभग प्रवरसेन की मृत्यु और समुद्रगुप्त का उद्य हुआ था, उसका पूरा पूरा मिलान सभी ज्ञात तत्त्वों से हो जाता है।

## ६. वाकाटक साम्राज्य

५०० ऊपर वाकाटकों का जो काल-क्रम हमने निश्चित किया
है, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के ज्ञात समयों से
चंद्रगुप्त द्वितीय त्रीर मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक नई
परवर्ती वाकाटक नीति यह प्रहण की थी कि जो राज्य
किसी समय उसके वंश के शत्रु थे, उनके

१. फ्लांट कृत G. I. की प्रस्तावना, पृ० १३५।

साथ वह विवाह-संबंध स्थापित करता थाः श्रोर इसी का यह परिणाम हुआ था कि उसने अपनी कन्याओं का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था श्रौर कदंब-राजा की एक कन्या का विवाह अपने वंश के एक राजकुमार के साथ किया था?। स्वयं उसने भी कुबेर नागा के साथ विवाह किया था जो एक नाग राजकुमारी थी श्रीर जो प्रभावती गुप्ता की माता थी। ध्रवदेवी भी और कुवेर नागा भी क्रमशः गुप्त और वाकाटक लेखों में महादेवी कही गई हैं। यदि ध्रुवदेवी, जिसके पूर्वजों का पता नहीं है, यही कुबेर नागा नहीं है, तो यही कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंहासन पर बैठने के उपरांत शीघ ही उसके साथ विवाह किया था और तब ध्रवदेवी के उपरांत कुबेर नागा महादेवी हुई होगी। जब नाग राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न एक राजकमार उस वाकाटक राजवंश में चला गया, जो नागों का उत्तराधिकारी था, तब गुप्तों श्रीर वाकाटकों की पुरानी शत्रुता का अंत हो गया। इसके उपरांत वाकाटक फिर धीरे धीरे प्रवल होने लगे और नागों के अधीन उन्हें जितनी स्वतंत्रता मिली थी, उतनी और किसी दूसरे राज्य को नहीं मिली थी। प्रभावती की मृत्यु के उपरांत श्रीर गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाने पर नरेंद्रसेन की श्रधीनता में वाकाटक लोग फिर बरार-मराठा-प्रदेश के, जिसमें कोंकण भी संमिलित था, सर्व-प्रधान राजा हो गए श्रीर उनका साम्राज्य कुंतल, पश्चिमी मालवा, गुज-रात, कोशल, मेकल और आंध्र तक हो गया। हरिषेण के समय में भी उनके राज्य की यही सीमा बनी रही। पश्चिम में और दक्षिण में कदंब राज्य के छंतल देश तक गुप्तों का जो राज्य था,

१. The Kadamba Kula, ५० २१-२२।

वह पूरी तरह से नरेंद्र सेन और हरिषेण के अधिकार में आ गया था। इस विस्तृत प्रभुत्व का महत्व उस समय स्पष्ट हो जायगा, जब हम वाकाटक-सरकार का सविस्तार वर्णन करेंगे, जिसका पुराणों में पूरा पूरा वर्णन है और उसी के साथ जब हम यह भी वर्णन करेंगे कि गुप्तों ने दक्षिण में किस प्रकार और कहाँ तक विजय प्राप्त की थी और समुद्रगुप्त की अधीनता में किस प्रकार वहाँ का पुनर्घटन हुआ था। और इन सब बातों का भी पुराणों में पूरा पूरा उल्लेख है।

§ ७१. वाकाटक-काल के तीन मुख्य विभाग हैं—(१) साम्राज्य-काल (२)गुप्तों के समय का वाकाटक-साम्राज्य-काल काल श्रौर (३) गुप्तों के वाद का काल (नरेंद्रसेन से लेकर हरिषेण के समय तक श्रौर संभवतः उसके उपरांत भी)।

§ ७२. वाकाटक-साम्राज्य का आरंभ प्रवरसेन प्रथम के शासन को शासन को शासन के शासन को शासन को शासन को शासन को कारण ( \$१३२ ) रुद्रसेन प्रथम को इतना समय ही नहीं मिला था कि वह अपने वाकाटक प्र-पिता का सम्राट् पद महण् कर सकता। सम्राट् प्रवरसेन के सिक्के पर संवत् ७६ इंकित मिलता है जिससे जान पड़ता है कि उसने अपने राज्य का आरंभ अपने पिता के समय से ही मान लिया था; क्योंकि स्वयं उतने केवल ६० वर्षों तक ही शासन किया था। समुद्रगुप्त ने भी गुप्त राज्य-वर्षों की गण्ना करते समय इसी प्रकार अपने पिता के

१ मिलास्रो G. I. १० ६५ — स्रब्द-शते गुप्त-तृप-राज्य-भुक्तौ ।

राज्याभिषेक के काल से आरंभ किया था और प्रवरसेन प्रथम के उदाहरण का अनुकरण किया था।

§ ७३. वाकाटकों की साम्राज्य-संघटन की प्रणाली यह थी कि वे अपने पुत्रों तथा संबंधियों को अपने भिन्न भिन्न प्रांतों के

शासक नियुक्त करते थे और यह प्रणाली वाकाटक-साम्राज्य उन्होंने नाग साम्राज्य से महण की थी। संघटन विशेषतः इस विषय में पुराणों में बहुत सी

बातें दी हुई हैं। उनमें कहा है कि प्रवरसेन के चार लड़के प्रांतों के शासक नियुक्त हुए थे; तीन वंश ऐसे थे, जिनके साथ उनका विवाह-संबंध स्थापित हुआ था और एक वंश उनके वंशजों का था जो इन चार केंद्रों से शासन करते थे—माहिषी, मेकला, कोसला और विदूर । यहाँ माहिषी से अभिप्राय उसी माहिष्मती से हैं जो नर्मदा के किनारे नीमाड़ के अँगरेजी जिले और इंदौर राज्य के नीमाड़ जिले के बीच में हैं । यह पश्चिमी मालवा प्रांत की राजधानी थी। बरार के आस-पास के प्रदेशों का तीसरे वाकाटककाल में किर इसी प्रकार विभाग हुआ था—कोसला, मेकला और

१. विंध्यकानाम् कुलानाम् ते तृपा वैवाहिकास्त्रयः। — ब्रह्मांड०। इसमें के वैवाहिकाः शब्द का पाठ दूसरे पुरागों में भूल से वै वाह्नांकाः श्रौर वै वाहिकाः दिया है। यह भूल है तो विलक्ष्मण, पर सहज में समझ में आ जाती है। वैवाहिकाः के उन्होंने दो श्रलग श्रलग शब्द मान लिए थे—वे श्रौर वाहिकाः, श्रौर तब उन्होंने वाहिकाः का संस्कृत वाह्लीकाः श्रौर वाहलीकाः वना लिया था।

२ देखो J. R. A. S. १६१०, पृ० ४४४, बहाँ इसके ठीक स्थान का निर्देश किया गया है।

मालव । इन सभी प्रांतों के संबंध में पुराणों में यह बतलाया गया है कि इनमें कौन कौन से शासक थे और उन्होंने कुल कितने दिनों तक शासन किया था, जिसका श्रमिप्राय यही होता है कि इनका श्रंत भी वाकाटक-साम्राज्य-काल के श्रंत के साथ ही साथ श्रथीत् समुद्रगुप्त की विजय के समय श्राकर होता है।

§ ७३. क—इन चार प्रांतीय राजवंशों में से मेकला में शासन करने वाले राजवंश को वायु- वाकाटक प्रांत, मेकला पुराण में विशेष रूप से विध्यकों के वंशजों श्रादि का वंश कहा गया है। यथा—

मेकलायाम् नृपाः सप्त भविष्यन्तीः सन्तितः । भागवत में श्रौर विष्णुपुराण की कई प्रतियों में भी मेकल के इन राजाश्रों को, जिनकी संख्या सात थी, सप्तांध्र या

१ बालाघाट के प्लेट E. I. खंड ६, पृ० २७१। प्रो० कील हार्न ने समभा था कि कोसला और मेकला रूप श्रगुद्ध हैं श्रौर इसीलिये उन्होंने इनके स्थान पर कोसला श्रौर मेकल शब्द रखें थे। परंतु पुरागों के मूल पाठ से सूचित होता है कि शिलालेखों में इन शब्दों के जो रूप दिए हैं, वही ठीक हैं श्रौर वाकाटकों के समय में इनके यही नाम थे।

२. P. T. पृ० ५१, टिप्पणी १७ । श्रिधिकांश हस्तलिखित प्रतियों श्रीर उन सब प्रतियों में, जिन्हें विलसन श्रीर हाल ने देखा था, यही पाठ मिलता है। (V. P. ४, पृ० २१४-१५०) इनका सत्तमाः पाठांतर श्रद्धद्ध श्रीर निरर्थक है।

( श्रांध्र देश के सात राजा ) कहा गया है । जान पडता है कि मेकल का प्रांत आज-कल की मैकल पर्वत-माला<sup>2</sup> के दक्षिण से श्रारंभ होकर एक सीधी रेखा में श्राज-कल की बस्तर रियासत को पार करता हुआ चला गया था जहाँ से आंध्र देश आरंभ होता है। इसके पूर्व में कोसला का प्रांत था अर्थात् उड़ीसा और कलिंग के करद राज्यों का प्रांत था। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि रायपुर से बस्तर तक के प्रदेश में बराबर नागों की बस्ती के चिह्न मिलते हैं; श्रीर यहीं दसवीं शताब्दी से लेकर इधर के परवर्त्ती नागवंशों के शिलालेख आदि बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। शेष मध्य प्रदेश के साथ साथ यह प्रांत भी नाग-साम्राज्य का एक श्रंश था। श्रागे चलकर जब दक्षिग्री इतिहास का विवेचन किया जायगा और पल्लवों के संबंध की बातें बतलाई जायँगी ( § १७३ श्रीर उसके श्रागे ) तब यह भी बतलाया जायगा कि ये नाग लोक विंध्यकों श्रथवा विंध्यशक्ति के वंशजों की किस शाखा के थे। यहाँ केवल इतना बतला देना यथेष्ठ है कि विंध्यक लोग आंधु देश के शासक थे, उनके मेकल आंत में आंध्र भी सिम्मिलित था श्रोर इस वंश की एक शाखा वहाँ करद और अधीनस्थ वंश के रूप में वस गई थी जिसने सात पीढ़ियों तक राज्य किया था। शेष तीनों वंशों के शासक . कुल इस वर्णन के श्रंतर्गत श्राते हैं—विवाह-संबंध द्वारा स्थापित राजवंश (वैवाहिकाः) । नैषघ प्रांत पर एक ऐसे

१. Р. Т. ए॰ ५१, टिप्यणी १६।

۲. J. B. O. R. S. ٤=, ٤= ١

विष्णुपुराग्य के कर्चा ने वायुपुराग्य का यह श्रांश पढ़ने में भूल की
 श्री श्रीर महीषी राजाश्रों को मेकला राजाश्रों के वर्ग में मिला दिया था

राजवंश का अधिकार था जो अपने आपको नल का वंशज बत-लाता था। उनकी राजधानी विदूर में थी जो आज-कल का बीदर

जिनमें वैवाहिकाः (इसे भूल से वाह्लीकाः पढ़ा था ) भी सम्मिलित थे श्रीर विध्यशक्ति के वंशज भी थे (मिलाग्रो टीकाकार-तत्पुत्रा: विंध्य-शक्त्यादीना पुत्राः) । विष्णुपुराण का पाठ इस प्रकार है - तत्पुत्राःत्रयो-दशैव वाहलीकाः त्रयः ततः पुष्यमित्रपदुमित्रपदुममित्रास त्रयोदशा। मेकलाश्च (विलसन कृत V. P. ४, २१३)। इसमें संतित: शब्द का संबंध मूलतः मेकलों से था श्रीर त्रय पुष्यमित्रवर्ग के 'दश' श्रंक का ( ६ ७४ ) प्रयोग उन राजान्त्रों के लिये किया गया था जो वायुप्राण के पाठ में विध्यशक्ति के बाद श्रीर मेकलों के पहले थे। श्रर्थात इन दोनों शब्दों को उसने तीन वाह्वीकों (वस्तुतः वैवाहिकों) श्रीर दस पुष्यमित्रों, पद्मित्रों श्रीर पद्मित्रों के साथ मिला दिया था। श्रीर जन इस प्रकार तेरह की संख्या पूरी हो गई, तब मेकलों के संबंध में, जो वास्तव में वंशन थे, लिख दिया — श्रीर मेकल भी (मेकलाश्च )। भागवत में भी विष्णुप्राण का ही श्रनुकरण किया गया श्रीर उसका कर्ता १३ संतानों का उल्लेख करके रह गया। इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि विष्णुपुराण के कर्चा को मेकलों के बाद श्रीर उनके साथ 'सतति' शब्द मिला था।

विष्णुपुराण ने सत को कोशला के साथ मिला दिया—सप्तकोस-लाया। (टीकाकार ने भी यही पाठ ठीक मान लिया था।) विलसन की इस्तिलिखित प्रति में भी यही पाठ मिला था। (देखों जे॰ विद्या-सागर का संस्करण पृ० ५८४. विलसन ४, २१३-१४)। भूमिका में वायुपुराण इसे पंचकोसलाः कहता है—वैदिशाः पंचकोशलाः; पर मेकलाः कोसलाः का उल्लख वह अलग करता है (पार्जिटर कृत P. T. पृ० ३)। इन दोनों के मिलाने पर सप्तकोसलाः के सात प्रांत जान पड़ता है और जो निजाम राज्य की पुरानी राजधानी है। वैदूर्य सतपुड़ा पर्वत है। महीषी के शासकों के दो वर्ग थे—एक तो महिषियों के स्वामी थे जो राजा कहलाते थे और दूसरे पुष्य-मित्र थे जिनके साथ दो और समाज थे और जो राजा नहीं कहलाते थे। ये भी उन्हीं महीषियों अर्थात् पश्चिमी मालवा के निवासियों के अंतर्गत हैं जिसे परवर्ती वाकाटक शिलालेखों आदि में मालव कहा है। ये प्रजातंत्री महीषी लोग संभवतः इसी राजा के अधीन थे जो वाकाटकों के करद और अधीनस्थ थे।

े ७४. अब हम इन केंद्रों पर अलग अलग विचार करते हैं।
महीषी के एक राजा का नाम सुप्रतीक नभार दिया है जो शाक्यमान का पुत्र था । वह महीषियों का
महीषी और तीन मित्र राजा और देश का स्वामी था । इस
प्रजातंत्र राजा के सिक्के भी मिले हैं। उन सिक्कों पर
लिखा है—महाराज श्री प्र (ि) तकर।
प्रो० रैप्सन ने, जिन्होंने इन सिक्कों के चित्र प्रकाशित किए थे 3,
बतलाया था कि ये सिक्के नागों के सिक्कों के अंतर्गत हैं ४। पुरागों

पूरे हो जाते हैं। महाभारत में भी इस प्रांत के दो विभागों का उल्लेख है जिनके नाम के साथ कोसल है (सभापर्व ३१,१३)। (कोसल का राजा, वेरा तट का राजा, कांतारक श्रीर पूर्वी कोसलों का राजा)।

१—२. सुप्रतीको नभारस्तु समा भोक्ष्यति त्रिंशतिं। शाक्यमानभवो राजा महीषीनाम् महीपितः॥

P. T. ५०, ४१, टिप्पणी ६, १०।

३. J. R. A. S. १६००, पृ० ११६। ज्लेट चित्र १६ श्रीर १७। ४. उन्होंने इसे महाराज श्री प्रमाकर पढ़ा था। जिस श्रद्धर को उन्होंने म पढ़ा था, वह मेरी समफ में त है। सिकों पर के लेखों की श्राज-कल की हस्तलिखित प्रतियों में यह नाम इस प्रकार लिखा मिलता है – सुप्रतीकन भार (=भारशिव)। इसमें का न भूल से र के बदले में पढ़ा गया है, जैसा कि पौरा को भूल से मौना पढ़ा गया है श्रीर जिसका उल्लेख विष्णुपुराण के टीकाकार ने किया है । इसका शुद्ध पाठ था—सुप्रतीकर भार । कहा गया है कि इसने ३० वर्षों तक राज्य किया था। इस क्षेत्र में, जो महीषी केंद्र के अंतर्गत था, तीन जातियाँ बसती थीं जिन तीनों के नामों के अंत में 'मित्र' शब्द था। विष्णुपुराण में उनके नाम इस प्रकार दिए गए हैं —पुष्यमित्र पद्धमित्र पद्ममित्रास्त्रयः । भागवत में लिखा है-पुष्यिमत्र ( अर्थात् राष्ट्रपति ) राजन्य जो एक प्रकार के प्रजातंत्री राष्ट्रपति का पारिभाषिक नाम है । विष्णुपुरागा में जो तीन जातियों या समाजों के नाम दिए गए हैं श्रीर ब्रह्मांड पुराण में जो त्रिमित्रों का उल्लेख है 3, उससे हमें यह मानना पड़ता है कि उनका राज्य तीन भागों में विभक्त था श्रीर उनमें एक के बाद एक इस प्रकार दस राजा गद्दी पर बैठे थे। वायुपुराण में जो 'त्रयोदशाः' पद आया है, उसका यह अर्थ हो सकता है कि

में िकी मात्रा या चिह्न प्रायः छूटा हुन्ना मिलता है। उस समय म श्रीर त में बहुत कम श्रांतर होता था श्रीर उनकी श्राकृति इतनी मिलती थी कि भ्रम हो सकता था।

१. विद्यासागर का संस्करगा, पृ० ५८४।

२. देखो जायसवाल कृत हिंदू-राज्यतंत्र, पहला खंड, पहला भाग, पृ॰ ५६।

ब्रह्मांड पुराग्ए में जो षट्स्त्रिमित्राः दिया है, उसके संबंध में यह माना जा सकता है कि पटु त्रिमित्राः की भूल से इस रूप में पटकर लिखा गया है।

उन तीनों राज्यों में दस शासक या दस राष्ट्रपति हुए थे। दूसरी हस्तिलिखित प्रतियों में त्रयोदश के स्थान पर तथेव वि पाठ हैं; ब्रोर इससे यह भी सूचित हो सकता है कि महीधी के मुख्य शासकों की तरह उन्होंने भी तीस वर्षों तक राज्य किया था। इनके राज्य का कोई अलग स्थान नहीं बतलाया गया है और इसी लिये हम समस्ते हैं कि वे पश्चिमी मालवा में थे। परवर्ती अर्थात् गुप्त काल में ये लोग आवन्त्य कहे गए हैं जो या तो आभीरों के अधीन थे और या उनके संघ में थे ( १४४ और उसके आगे )। यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि कुमारगुप्त के समय में पुष्यमित्र लोग इतने बलवान हो गए थे कि उन्होंने उस सम्राट्पर बहुत भीषण आक्रमण किया था। यहाँ प्रजातंत्री राष्ट्रपतियों या राजन्यों के राज्यारोहण का उल्लेख है, इसलिये उनकी दस की संख्या का अर्थ यह है कि प्रत्येक राष्ट्रपति या राजन्य तीन वर्ष तक शासन करता था। जान पड़ता है कि इस मालवा प्रांत पर वाकाटकों ने सन् ३००-३१० ई० के लगभग अधिकार प्राप्त किया था।

ह ७४. मेकला में ७० वर्षों में २, अर्थात लगभग सन् २७४ से ३४४ ई० तक, सात शासक हुए थे। जान पड़ता है कि यह प्रदेश वाकाटकों के हाथ में विंध्यशक्ति के समय मेकला में आया था। मेकला के शासक, जो विंध्यक वंश की एक शाखा में से थे, आंध्र देश के राजा थे ३। आंध्र देश के इतिहास से, जो आगे

१. V. P. विलयन ४.२१४. पारजिटर P. T. ५१. टिप्पणी १४।

२. ब्रह्मांड पुराग के सप्ततिः पाठ के श्रनुसार (

३. P. T. ५१, टिप्पसी १६।

दक्षिण भारत के इतिहास के श्रंतर्गत दिया गया है, इस काल का पूरा पूरा समर्थन होता है जो हमें पुराणों से इन शासकों के संबंध में मिलता है।

े ७६. वाकाटकों के समय में कोसला में एक के वाद एक इस प्रकार नो शासक हुए थे, पर भागवत के अनुसार इनकी संख्या सात ही हैं। ये लोग मेघ कहलाते कोसला थे। संभव है कि ये लोग उड़ीसा तथा किलंग के उन्हीं चेदियों के वंशज हों जो खारवेल के वंशधर थे और जो अपने साम्राज्य-काल में महाभेष कहलाते थे। अपनी सात या नौ पीढ़ियों के कारण ये लोग मूलतः विध्यशक्ति के समय तक, जब कि आंध्र पर विजय प्राप्त की गई थी, अथवा उससे भी और पहले भारशिवों के समय तक जा पहुँचते हैं। विष्णुपुराण के अनुसार कोसला प्रदेश के सात विभाग थे (सप्त कोसला)। पुराणों में कहा गया है कि ये शासक बहुत शक्तिशाली और बहुत बुद्धिमान थे। गुप्तों के समय में मेघ लोग हमें फिर कौशांबी के शासकों या गवर्नरों के रूप में मिलते हैं जहाँ उनके दो शिलालेख भिले हैं।

\$ ७६ क. बरार (नैषध देश) और उसकी राजधानी विदूर (उत्तरी हैदराबाद का बीदर) नल-वंश के अधिकार में थी और इस वंशवाले बहुत बीर तथा बलवान नैषध या बरार देश थे। कदाचित् विष्णुपुराण को छोड़कर और कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि इनमें कितने राजा हुए थे और विष्णुपुराण की अधिकांश

E. I. १९२५ पृ॰, १५८।

प्रतियों में इनकी भी नो ही पीढ़ियों का उल्लेख है?। उनके आरंभ या अंत का वर्णन इस प्रकार किया गया-भविष्यंति आ मनक्षयात् ( अर्थात् ये लोग तव तक बने रहेंगे जब तक मनु के वंशज इनका क्षय न करेंगे )। और इसका दूसरा अर्थ यह है कि मनुत्रों का क्षय हो जाने पर ये लोग होंगे। यदि दूसरा अर्थ ही लिया जाय तो इनका उदय मनुत्रों का श्रंत होने पर हुआ था; श्रीर मनुश्रों से यहाँ श्रमिप्राय हारीतीपुत्र मानब्यों से हैं; श्रीर ये उसी वंश के लोग हैं जिन्हें आज-कल की पाठ्य पुस्तकों में चुदु राजवंश कहा जाता है (देखो चौथा भाग ६ १४७. और उसके आगे ) और इस विचार से इनका उदय लगभग सन् २७४ ई॰ से टहरता है। श्रव यदि पहलेवाला श्रर्थ लिया जाय तो उसका श्रिभिप्राय यह होगा कि बरार के वंश का नाश मानव्य कढ़ंबों ने किया था जो सन् ३४४ ई० के लगभग हुआ होगा। चेटुओं का जो काल-क्रम हों ज्ञात है (देखो आगे चौथा भाग) तथा वाकाटकों श्रीर गुप्तों का जो कालक्रम हम लोग जानते हैं, उससे ऊपर के दोनों ही अर्थों क मेल मिलता है। यदि हम वायुपुराण का पाठ<sup>२</sup> ठीक मानें तो हमें पहला ही अर्थ ठीक मानना पड़ता है; अर्थात यह मानना पड़ता है कि चुटु मानव्यों का नाश होने पर नजों का उदय हुआ था । और उनका यह उदय उसी समय हुआ था जब कि विंध्यशक्ति के समय में आंध्र पर विजय प्राप्त की गई थी। शातवाहनों का द्यंत होने पर जो राज्य बने थे.

१. 'तावन्त एव' (इतना ) पाठ के स्थान पर तत एव ( उपरांत ) पाठ भी मिलता है।

२. पारजिटर P. T. ५१ टिप्पणी २४. भविष्यति मनु (क्) शयात्।

जान पड़ता है कि भार-शिवों के सेनापित के रूप में विध्यशक्ति ने उन सबका श्रंत कर दिया था। नैषध वंश का श्रंत समुद्रगुप्त की विजय के समय हुआ था। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा मकता कि इनमें क्रम से नौ राजा सिंहासन पर बैठे थे या इससे कम।

§ ७७. संभवतः पुरिका के अधीन नागपुर, अमरावती और खानदेश की सरकार रही होगी। प्रवीर पुरिका श्रीर चानंका दोनों का ही शासक था अर्थात् पश्चिमी पुरिका श्रीर वाकाटक मध्यप्रदेश श्रीर बुंदेलखंड दोनों ही उसके स्व-राष्ट्र विभाग के अधीन थे। मालवा साम्राज्य प्रांत नाग वंश के अधीन था जिसकी राजधानी माहिष्मती में थी। पूर्वी और दक्षिणी बघेलखंड, सर-गुजा, बालाघाट और चाँदा सब मेकला के शासकों के अधीन थे और उड़ीसा का पश्चिमी विभाग तथा कलिंग कोसला के शासकों के अधीन थे। यदि प्रांतीय गवर्नरों के अधीनस्थ प्रदेशों का ऊपर दिया हुआ नकशा हरिषेण की सूची ( कुंतल-अवंती-कलिंग-कोसल-त्रिकूल-लाट-आंध्र' .....) से मिलाया जाय तो यह पता चलेगा कि छुंतल बाद में मिलाया गया था जिस पर स्वामित्व के अधिकार की स्थापना पृथ्वीषेण प्रथम के समय से लेकर आगे बराबर कई बार की गई थी। लाट देश माहिष्मती साथ श्रारंभिक वाकाटक काल में मिलाया गया होगा। सन् ४०० ई० के लगभग तो वह अवश्य ही उन लोगों के अधीन था।

§ ७८. पूर्वी पंजाब में सिंहपुर का करद राजवंश था श्रोर ये लोग जालंधर के राजा थे। यह सिंहपुर एक प्राचीन नगर था जिसमें किलेबंदी थी श्रोर इस सिंहपुर का यादव वंश नगर का उल्लेख महाभारत में भी हैं। इस वंश का एक शिलालेख देहरादून जिले में यमुना नदी के श्रारंभिक श्रंश के पास लक्खा-मंडल नामक स्थान में मिला हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि गुप्तों के समय में उनका राज्याधिकार शिवालिक तक था। सिंहपुर राज्य के करद तथा श्रधीनस्थ शासकों के इस वंश की स्थापना संभवतः सन् २४० ई० के लगभग हुई होगी, क्योंकि शिलालेख में उनकी बारह पीढ़ियों का उल्लेख हैं³। उनके समय से सूचित होता है कि उनके वंश का

१ इसका नाम त्रिगर्ज और श्रिमिसार श्रादि के साथ श्राया है। समापर्व, श्र० २६, इलोक २०।

२.  $E.\ I.\ 2$ , १०. बुहलर ने तो इस शिलालेख का समय ईसवी सातवीं शताब्दी बताया है ( $E.\ I.$  खंड 2, प्र० ११) पर राय-बहादुर दयाराम साहनी का मत है कि यह शिलालेख ई० छठी शताब्दी का है। ( $E.\ I.$  खंड 2, प्र० १२५) श्रौर मैं श्री साहनी के मत का ही समर्थन करता हूँ।

३. इनकी वंशावली इस प्रकार है—? सेन वर्मन्, २ श्रार्य वर्मन्, ३ दत्त वर्मन्, ४ प्रदीत वर्मन्, ५ ईश्वर वर्मन्, ६ वृद्धि वर्मन्; ७ सिंह वर्मन्, ८ जल, ६ यज्ञ वर्मन्, १० श्रचल वर्मन् समर्थंवल, ११ दिवाकर वर्मन् महीधंघल, १२ भास्कर ऋपु धंवल (E. I. १. ११) इनमें से नं० १ से ११ तक तो वरावर एक के पुत्र हैं श्रीर नं० १२ वाले नं० ११ के भाई हैं।

ब्यारंभ भार-शिवों के श्रंतिम समय में और वाकटकों के आरंभिक समय में हुत्रा होगा। ये लोग यादव थे श्रौर शिलालेख में कहा गया है कि ये लोग देश के उस विभाग में युग (कलियुग) के श्रारंभ से ही बसे हुए थे। महाभारत सभापर्व, १४, श्लोक २४ श्रीर उसके श्रागे इस बात का उल्लेख है कि उस समय याद्व लोग मथुरा छोड़कर चले गये थे; और उनके इस देशांतर-गमन से शिलालेख की उक्त बात का समर्थन भी होता है। जिस समय यादव लोग मथुरा, शूरसेन और उसके आस-पास के प्रदेश छोड़कर पंजाब में जा बसे थे, उसी समय शाल्व श्रौर कुणिंद लोग भी मधुरा से चलकर पंचाव में जा बसे थे। जान पड़ता है कि टक्क लोग, जो बाद में शास्त्र देश से चलकर मालवा में जा बसे थे, सिंहपुर के यादव श्रीर मथुरा के यादव नाग सब एक ही बड़ी यादव जाति की शाखाओं में से थे और इसी से यह रहस्य भी खुल जाता है कि मथुरा के प्रति इन लोगों का इतना अधिक श्रेम क्यों था। इस प्रकार सिंहपुर का वंश भार-शिवों के वंश से संबद्ध था। वाकाटकों ने भी यह संबंध बनाए रखा था। जान पड़ता है कि नाग सम्राटों ने कुशनों को पीछे हटाने के लिये ही सिंहपुर राज्य की स्थापना की थी श्रीर इस काम में यह राज्य किले का काम देता था। सिंहपुर के आरंभिक राजाओं के संबंध में शिलालेख में कहा है कि उनमें आर्यब्रतता और वीरता यथेष्ठ थी। भार-शिवों की तरह वे लोग भी शैव थे। उनका राज्य कम से कम युवानच्वंग के समय (सन् ६३१ ई०) तक अवश्य वर्त्तमान था, क्योंकि उसने इसका उल्लेख किया है। जान पड़ता है कि गुप्तों ने इस राज्य को इसलिये बना रहने दिया था कि एक तो यहाँ के राजवंश का महत्त्व अधिक था श्रीर दूसरे भार-शिवों के समय में कुशनों को उत्तरी श्रार्यावर्त्त से

पीछे हटाने में इनसे बहुत सहायता मिली होगी। पुराणों में इनका उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये लोग वाकाटकों के आर्यावर्तीय साम्राज्य में थे जो उत्तराधिकार-रूप में उन्होंने भार-शिवों से प्राप्त किया था। सिंहपुर अर्थात् जालंधर के राजाओं ने कभी अपने सिक्के नहीं चलाए थे। मद्र लोग सिंहपुर राज्य के परिवम में थे।

§ ७६. सन् २८० ई० के लगभग कुशन लोग दो श्रोर से भारी विपति में पड़े थे। वरहान द्वितीय ने, जो सन् २७४ से २६२ ई० तक सासानी सिंहासन पर था, वाकाटक काल में कुशन सीस्तान को श्रपने श्रधीन कर लिया था। हम यह भी मान सकते हैं कि जिस

हम यह भी मान सकते हैं कि जिस प्रवरसेन प्रथम ने चार अरवसेध यज्ञ किए थे और जिसने कम से कम चार बार बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की होंगी, उसने कुरान शिक्त को दुर्बल और नष्ट करनेवाली भार-शिवों की नीति का अवश्य ही पालन किया होगा। सन् ३०१ और ३०६ ई० के बीच में कुरान लोग हुर्मजद दितीय के संरक्षण और शरण में चले गए थे, क्योंकि हुर्मजद दितीय ने काबुल के राजा अर्थात् कुरान राजा की कन्या के साथ विवाह किया था। यह ठीक वही समय था जब कि प्रवरसेन प्रथम बहुत प्रवल हो रहा था और इसी समय कुरान राजा ने भारत को छोड़ दिया था और यहाँ से उसके साम्राज्य की राजधानी सदा के लिये उठ गई थी। वह अपनी रक्षा के लिये मारत से पीछे हटकर अफगानिस्तान में चला गया था और उसने अपने आपको पूरी तरह से सासानी राजा के हाथों में सौंप दिया था। पश्चिमी पंजाव में उस समय उसका जो थोड़ा-बहुत राज्य किसी तरह बचा रह गया था, उसका कारण यही था कि उसे सासानी राजा का संरक्षण प्राप्त था। और उसे

इस संरक्षण की आवश्यकता केवल हिंदू सम्राट प्रवरसेन प्रथम के भय से ही थी।

§ ५०. जब समुद्रगुप्त क्षेत्र में श्राया श्रौर उसने रुद्रसेन को
परास्त किया, तब उसने वाकाटकों का सारा साम्राज्य, जिसमें
उत्तरवाला माद्रकों का राज्य भी संमिलित

वाकाटक श्रौर पूर्वी पंजाव था, एक ही हल्ले में अपने अधिकार में कर लिया। माद्रकों ने भी तब बिना युद्ध

किए चुपचाप उसकी अधीनता स्वीकृत कर ली थी; और इससे यह बात सूचित होती है कि वे लोग भी वाकाटकों के साम्राज्य के श्रंतर्गत श्रौर श्रंग ही थे। जालंघर में यादवों के जो नए राजवंश का उद्य हुआ था, उसका था कि पूर्वी पंजाब में भी वाकाटक साम्राज्य था। इसी बात से यह पता भी चल जाता है कि परवर्ती भार-शिव काल श्रीर वाकाटक काल में माद्रक देश श्रीर पूर्वी भारत के साथ क्यों घनिष्ठ संबंध था और आदान-प्रदान आदि क्यों होता था। जो गुप्त लोग सन् २४०-२७४ ई० के लगभग बिहार में पहुँचे थे वे, जैसा कि हम आगे चलकर ( § ११२ ) बतलावेंगे, मद्र देश से ही त्राए थे। मद्र देश के साथ जो यह संबंध था, उसी के कारण इतनी दूर पाटलिपुत्र में भी चंद्रगुप्त प्रथम के समय कुशन शैली के सिक्के दलते थे जिससे मुद्राशास्त्र के एक ज्ञाता (मि॰ एलन) इतने चकर में पड़ गए हैं कि वे यह मानने के लिये तैयार ही नहीं हैं कि चंद्रगप्त प्रथम के सिक्के स्वयं उनके बनवाए हुए ही हैं; बल्कि वे इस परिग्णाम पर पहुँचे हैं कि ये सिक्के उसके बाद उसके लड़के ने पंजाब पर विजय प्राप्त करने के उपरांत बनवाए थे ।

१. एलन-कृत Catalogue of the Coins of the Gupta Dynasties, १० ६४ और उसके आगे।

भार-शिव काल में जो फिर से सिक्के बनने लगे थे श्रीर कुशनों के इतिहास तथा जालंधर राज्य की स्थापना के संबंध में जो बातें बतलाई गई हैं, उनका ध्यान रखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि वाकाटक-साम्राज्य में माद्रक देश भी संमिलित था।

\$ = १. यही बात राजपृताने और गुजरात की रियासतों के संबंध में भी कही जा सकती है। समुद्रगुप्त के शिलालेख में पश्चिमी और पूर्वी मालवा के जिन प्रजातंत्री राजपृताना और गुजरात समाजों की सूची दी है, उनमें आभीरों का वहाँ कोई चत्रप नहीं था नाम सबसे पहले आया है और मालव- आर्जुनायन - यौद्धेय - माद्रकवाले वर्ग में मालवों का नाम सबसे पहले आया है। मालव से माद्रक तक का

मि॰ एलन के इस सिद्धांत के संबंध में यह बात ध्यान में रखने कीं है कि कोई हिंदू कभी अपने पिता और माता का विवाह करने का विचार भी न करेगा। चंद्रगुप्त प्रथम के इन सिक्कों पर यह अंकित है कि चंद्रगुप्त अपनी पत्नी के साथ प्यार कर रहा है और इस प्रकार के सिक्के स्वयं चंद्रगुप्त प्रथम के बनवाए हुए हो सकते हैं।

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, श्रपने पाटिल पुत्र वाले सिकों से पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सिक्के बनवाए थे, उनके चित्र किनंघमकृत Coins of Ancient India फ्लेट ७ के ग्रंक १-२ पर दिए हुए हैं। ये सिक्के उस समय बनवाए गए थे जिस समय वह भार-शिव वाकाटक साम्राज्य के श्रधीन था। इन सिक्कों पर त्रिश्चल श्रंकित है जो भार-शिवों का चिह्न था। किनंघम का मत है कि उस पर रुद्रगुप्तस लिखा है (ए० ८१)। पर इसका पहला श्रच्चर च है श्रीर इसका समर्थन इस बात से होता है कि उस च के ऊपर श्रनुस्वार है। श्रांतिम श्रचर स नहीं बल्कि स्य है।

वर्ग दक्षिण से उत्तर की श्रोर श्रर्थात् दक्षिणी राजपूताने से एक के बाद एक होता हुआ पंजाब तक पहुँचता है और आभीरोंवाला वर्ग सुराष्ट्र से त्रारंभ होकर गुजरात तक पहुँचता है जिसमें मालवों के दक्षिण के पासवाला प्रदेश भी संमिलित है; और इस वर्ग के देश पश्चिम से पूर्व की त्रोर एक सीधी रेखा में हैं ( १ १४४ )। जैसा कि हम आगे चलकर इस प्रंथ के दूसरे भाग में बतलावेंगे, यह ठीक वही स्थिति है जो पुराणों में आगे चलकर इसके बादवाले गुप्त साम्राज्य के काल के आरंभ में सुराष्ट्र-अवंती के आभीरों की वतलाई गई है। वाकाटक काल में काठियावाड़ या गुजरात में शक क्षत्रप बिलकुल रह ही नहीं गए थे। वे लोग वहाँ से निकाल दिए गए थे और पुराणों के अनुसार वे लोग केवल कच्छ और सिंध में ही बच रहे थे (तीसरा भाग § १४८)। प्रजातंत्री भारत ने, जिसने भार-शिव काल में अपने सिक्के फिर से बनवाने त्रारंभ किए थे बिना किसी युद्ध के समुद्रगुष्त को सम्राट् मान लिया था। बातें तो सब हो ही चुकी थीं; अब तो उनके लिये उन्हें मान लेना भर बाकी रह गया था, और इस प्रकार उन्होंने वे बातें मान भी ली थीं। जब गुप्त सम्राट्ने वाकाटक सम्राट् का स्थान प्रहण किया, तब प्रजातंत्री भारत ने स्वभावतः उसी प्रकार गुप्तों का प्रभुत्व मान लिया, जिस प्रकार उन्होंने वाकाटकों का प्रभुत्व मान लिया था। उन्होंने स्वीकृत कर लिया कि गुप्त सम्राट् ही भारत के सम्राट् हैं।

\$ ८२. उस समय के दक्षिण भारत का इतिहास इस प्रंथ

मैं श्रलग (देखो चौथा भाग) दिया गया
दक्षिण है; परंतु वाकाटकों और गुप्तों का इतिहास
तथा दक्षिण के साथ उनके संबंध का
ठीक ठीक स्वरूप दिखलाने के लिये पहले से ही यहाँ भी

कुछ बातें बतला देना आवश्यक जान पड़ता है। अपने साम्राज्य के जिस भाग में वाकाटकों का प्रत्यक्ष रूप से शासन होता था, उसकी सीमा कुंतल की सीमा से मिलती थी। बाद में कुंतल-कर्णाट के प्रवल कदंब राज्य का उत्थान होने पर उसके साथ वाकाटकों के प्रायः जो भगड़े हुआ करते थे, उन्हीं से यह बात प्रमाणित हो जाती है कि दोनों की सीमाएँ मिलती थीं। कुंतल के पड़ोसी होने के लिये यह आवश्यक था कि वाकाटकों का प्रत्यक्ष शासन कोंकण तथा दक्षिणी मराठा रियासतों के क्षेत्र पर होता; श्रोर इसका श्रमिप्राय यह है कि उनका राज्य श्रवश्य ही बालाघाट पर्वत-माला के उस पार तक पहुँच गया होगा। पूर्व ओर-वाले प्रदेश में आंध्र लोग थे और वे भी वाकाटकों के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत थे; और किलंग तथा कोसलवाले भी वाकाटकों का प्रभुत्व मानते थे श्रौर उनके श्रधीन थे। प्रवरसेन प्रथम के समय से पहले और लगभग विंध्यशक्ति के समय में पल्लवों ने आंध्र देश में अपना एक राज्य स्थापित किया था। विंध्यशक्ति की तरह पल्लव भी भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण थे। उन्होंने भी प्रवरसेन की तरह उसी के समय के लगभग अश्वमेध श्रीर वाजपेय श्रादि यज्ञ किए थे श्रीर दक्षिणापथ के सातवाहन सम्राटों के साम्राज्य पर अधिकार करने का प्रयत्न किया था। यहाँ भी उसी प्रकार इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही थी, जिस प्रकार पुष्यमित्र शुंभ श्रौर शातकर्णि (प्रथम ) शातवाहन के समय में हुई थी। पुराणों में पल्लव लोग आंध्र राजा या आंध्र देश के राजा कहे गए हैं, जो आंध्र सहित मेकला पर राज्य करते थे और विंध्य की ( अर्थात् विंध्यशक्ति की ) संतति कहे गए हैं ( § १७६ )। पत्नवों से पहले वहाँ एक झौर राजवंश का राज्य था जिसने प्रायः तीन पीढ़ियों तक शासन किया था। वे लोग इक्ष्वाक

कहलाते थे: त्रीर ज्योंही सातवाहन वंश का अंत हुत्रा था, त्योंही उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके यह जतलाना चाहा था कि हम सातवाहनों का राज्य लेने के प्रयत्न में हैं। उनकी राजधानी श्रीपर्वत में थी जिसे त्राज-कल नागार्जुनी कोंड कहते हैं स्रौर जो गंदूर जिले में है। इनका पता उन शिलालेखों से चलता है जो इनके संबंधियों ने खुदवाए थे और जो नागार्जु नी कोंड के उस स्तूप में मिले हैं जिसका पता अभी हाल में चला है; और साथ ही जग्गइयपेट के शिलालेखों में भी इनका उल्लेख है। विंध्य-शक्ति और पल्लवों के उदय के साथ ही साथ इक्ष्वाकुओं का अंत हो गया था। पल्लव लोग ब्राह्मण थे श्रौर उनसे पहले के सात-वाहन भी ब्राह्मण हो थे। दक्षिण में बहुत पहले से ब्राह्मणों का साम्राज्य चला त्राता था; श्रौर वह साम्राज्य इतना प्रवल था कि ज्योंही समुद्रगुप्त ने पल्लवों को परास्त किया, त्योंही पल्लवों के करद तथा अधीनस्थ राज्य कदंब के मयूर शर्म्भन और उसके पुत्र कंग ने, जो ब्राह्मण थे, यह माननेसे इनकार कर दिया कि दक्षिणी साम्राज्य का नाश हो गया श्रीर उन्होंने दक्षिणी साम्राज्य की पुनस्थी-पना की भी घोषणा कर दी। पर यह ठीक है कि समुद्रगुप्त और पृथ्वीषेसा वाकाटक ने उन लोगों की कुछ चलने नहीं दी थी।

§ ५२. उस समय के उत्तर तथा दक्षिण भारत के इतिहास
में मुख्य श्रंतर यही था कि उत्तरवाले एक श्रिखल भारतीय
साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे।
श्रिखल भारतीय सातवाहनोंवाले पिछले साम्राज्य के सयय
साम्राज्य की हिंदुश्रों को जो श्रनुभव प्राप्त हुश्रा था,
श्रावश्यकता उसी के फल-स्वरूप उनमें यह कामना

उसा क फल-स्वरूप उनम यह कामना उत्पन्न हुई थी। उस समय उन्हें यह अनु-

भव हुआ था कि जो आक्रमणकारी सदा उत्तर की ओर से आया

करते हैं, उनके सामने दक्षिणी शक्ति टहर नहीं सकती थी। वे समभते थे कि एक भारत में दो सम्राटों का होना एक बहुत बड़ी दुर्वलता का कारण है। प्रवरसेन प्रथम जो सारे भारत का सम्राट भ बना था, जान पड़ता है कि उसमें उसका मुख्य नैतिक उद्देश्य यही था; श्रौर उसके उपरांत उसके उतराधिकारी समुद्रगुप्त ने जो इस बात पर संतोष प्रकट किया था कि मैंने सारे भारत को एक में मिलाकर अपने दोनों हाथों में कर रखा है, उसका कारण भी यही था। एक तो कुशन साम्राज्य का जो पुराना अनुभव था और दूसरे भारत के पड़ोस में ही विंध्यशक्ति के समय में जो नया सासानी साम्राज्य स्थापित हुत्रा था, उसके प्रवल हो जाने के कारण जो नई आवश्यकता उत्पन्न हो गई थी, उन दोनों के कारण इस बात की आवश्यकता भी स्पष्ट ही थी। यह आव-श्यकता उस समय और भी प्रवल हो गई थी जब प्रवरसेन प्रथम के समय में सन् ३०० ई० के लगभग कुशन साम्राज्य पूरी तरह से सासानी साम्राज्य में मिल गया था। वाकाटक राजा ने चार श्रश्वमेध यज्ञ किए थे। महाभारत का दिग्विजय जो चार भागों में

र. पछव शिवस्बंद वम्मन् प्रथम यद्यपि दिल्ल्ग् का धर्म-महा-राजाबिराज कहलाता था, तो भी उसने कभी स्वतंत्र रूप से श्रपना सिका नहीं दलवाया था श्रौर उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी लोग भी महाराज श्रर्थात् वाकाटक सम्राट् के श्रधीनस्थ महाराज थे। उस समय 'महाराज' शब्द किसी सम्राट् के श्रधीनस्थ श्रौर करद होने का स्तक होता था। शिवस्बंद वर्म्मन् के उत्तराधिकारियों ने श्रपने ताम्रिकेखों में उसे केवल 'महाराज' ही लिखा है। धर्म महाराजाधिराज की उपाधि बहुत ही थोड़े समय तक प्रचलित रही श्रौर चेलों श्रादि श्रथात् दिल्लावालों के मुकाबले में रखी गई थी।

विभक्त था, उसी की समता का ध्यान रखते हुए हम यह अभि-प्राय भी निकाल सकते हैं कि प्रवरसेन प्रथम ने भी अपना दिग्व-जय चार भागों में विभक्त किया था और उनमें से एक दक्षिण की श्रोर हुआ होगा। यद्यपि सम्राट प्रवरसेन के समय का लिखा हुआ उसके दिग्विजय का कोई वर्णन हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है और तामिल साहित्य में आर्यी और वाडुकों अर्थात् उत्तर से त्रानेवाले त्राक्रमणकारियों का जो वर्णन दिया है, वह बहुत ही अनिश्चित है, तो भी यह बात निश्चित ही जान पड़ती है कि आरंभिक वाकाटक लोग बालाघाट के उस पार आंध्र प्रदेश में जा पहुँचे थे और उस पर ऋधिकार करके तामिल देश की रिया-सतों के पड़ोसी बन गए थे; और उन पर दिग्विजय करना इस-लिये सहज हो गया था कि तामिलगण की सबसे बड़ी रियासत चोल की राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया गया था। सारे भगड़े का निपटारा तो सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के साथ हो ही गया था, जिन्होंने केवल नष्ट सम्मान श्रीर भारत की रक्षा करनेवाले सम्राटों का निंदित नाम ही हस्तांतरित किया था, श्रीर तब प्रवरसेन प्रथम उचित रूप से यह घोषणा कर सकता था कि मैं सारे भारत का सम्राट हूँ।

\$ 48. भार-शिवों ने तो गंगा और यमुना को (इनके आस-पास के प्रदेश को) स्वतंत्र कर दिया था, परंतु कुशनों को भारत से बाहर निकालने का काम प्रवल प्रवरसेन वाकाटकों की कृतियाँ प्रथम के ही हिस्से पड़ा था जो एक बहुत बड़े योद्धा का पुत्र भी था और स्वयं भी एक बहुत बड़ा योद्धा था। उसके समय में कुशन राजा काबुल का राजा हो गया था, परंतु चीनी लेखकों के अनुसार सन् २४० या २४० ई० तक मुरुंड ही भारत का राजा माना जाता था श्रोर इसी मुरुंड ने इंडो-चाइना के एक हिंदू राजा को युएह-ची घोड़े भेजे थे; और इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि उस समय तक मुरुंड गंगा और यमुना के बीच का अंतर्वेद छोड़कर चला गया था, तो भी वह भारत का सम्राट् और भारत में शासन करनेवाला ही माना जाता था।

ई नर्थ. वाकाटक सम्राट् ने तीन बहुत बड़े कार्य किए थे।
भार-शिव साम्राज्य के प्रायः श्रंतिम चालीस वर्षों में उसका पिता
विध्यशक्ति बहुत बड़े बड़े युद्ध करता रहा
तीन बड़े कार्य; श्रिंखल था और वही भारशिवों के साम्राज्य का
भारतीय साम्राज्य की संस्थापक था। प्रवरसेन ने भी उसकी
कल्पना, संस्कृत का पुनर- शक्ति और आदर्श प्राप्त किया था और
द्धार, सामाजिक पुनरुद्धार एक स्पष्ट राजनीतिक सिद्धांत स्थिरिकया
था। (१) उसने निश्चित किया था कि
सारे भारत में एक हिंदू-साम्राज्य होना चाहिए और शास्त्रों की
मर्यादा की फिर से स्थापना होना चाहिए। (२) सन् २४० ई०
के लगभग संस्कृत के पक्ष में एक बड़ा साहित्यिक आंदोलन आरंभ
हुआ था और पचास वर्षों में वह आंदोलन बढ़कर उस सीमा
तक पहुँच गया था, जिस सीमा पर गुप्तों ने उसे अपने हाथ
में लिया था। सन् ३४० ई० के लगभग कोमुदी-महोत्सव नामक

१. जायसवाल का The Murunda Dynasty नामक लेख जो The Malaviya Commemoration Volume पृ० १८५ में लुपा है। मुर्चेड कुशमों की राजकीय उपाधि थी। (J. B. O. R. S. खंड १६, पृ० २०३।)

एक नाटक लिखा गया था जिसमें समस्त साहित्यिक श्रांदोलन का चित्र श्रंकित किया गया है। यह नाटक वाकाटक सम्राट् के एक करद और अधीनस्थ राजा के दरवार में लिखा गया था श्रीर इसकी लिखनेवाली एक स्त्री थी, जिसने एक श्रासन से बैठकर एक बार में ही श्रादि से श्रंत तक सारा नाटक लिख डाला था श्रीर जिसके लिये संस्कृत में काव्य करना उतना ही सुगम था, जितना सुगम भास त्रौर कालिदास के लिये था। प्राचीन कार्यों की संस्कृत भाषा मानों उसकी बोल-चाल की भाषा हो रही थी। साथ ही उस समय वह राज-भाषा भी हो गई थी। भाव-व्यंजन के प्रकार और रूप त्रादि निश्चित हो गए थे और सभी राजकीय कर्मचारी संस्कृत में ही बातचीत करते श्रौर पत्र श्रादि लिखते थे। राजधानी में श्रथवा उसके श्रास-पास जितने आरंभिक शिलालेख आदि पाए गए हैं, वे सब संस्कृत में ही हैं। उसी समय शिवस्कंद वर्मन के एक पीढ़ी बाद दक्षिण के राजकीय पत्रों और लेखों आदि में भी संस्कृत का व्यवहार होने लग गया था। वाकाटक लेखों आदि में वंशावली का जो रूप बराबर पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया गया है, उससे सचित होता है कि प्रवरसेन प्रथम के समय में ही संस्कृत में लेख आहि लिखने की प्रथा चल गई थी। समुद्रगुप्त श्रीर उसके उत्तरा-धिकारियों ने भी वाकाटक छेखन-शैली का ही ठीक ठीक अनुकरण किया है। गण्पति नाग नामक एक दूसरे करद और अधीनस्थ राजा के दरबार में बहुत दिनों से चली आई हुई देश भाषा को छोड़कर फिर से प्राचीन संस्कृत में काव्य करने की प्रथा चल पड़ी थी: और भावशतक में उस नाग राज के संबंध में जो श्लोक दिए गए हैं, उन्हें देखकर प्राकृत की गाथासप्तराती का स्मर्गा हो श्राता है। (३) कौ मुदी-महोत्सव से हमें इस बात का भी पता

चलता है कि उस समय सामाजिक पुनरुद्धार या सुधार हुआ था। उसमें वर्णाश्रम धर्म और सनातन हिंदू धर्म के पुनरुद्धार पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। उस समय चारों तरफ इन्हीं बातों की पुकार मची हुई थी। कुशन शासन के समय समाज में जो दोष घुस आए थे, वाकाटकों के साम्राज्य काल में उन सबको निकाल बाहर करने का प्रयन्न हो रहा था, और समाज अपने आपको उन सब दोषों से मुक्त करने लगा था। वह हिंदुओं के दोष दूर करके उन्हें शुद्ध करने वाला आंदोलन था जिसका प्रवरसेन प्रथम ने वहुत अच्छी तरह पृष्ठ-पोषण किया था, और उसके साम्राज्य की स्थापना का अभिप्राय ही मानो यह था कि सब जगह यह आंदो-लन खूव जोर पकड़े ।

६ प्रांगा और यमुना की मूर्तियाँ वास्तु-कला में राजकीय और राष्ट्रीय विह्न वन गई थीं। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, मत्स्यपुराण में सातवाहन काल तक की कला का पुनरुद्धार वास्तु-कला का विवेचन है, और उसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि शिव, विष्णु अथवा और किसी देवता के मंदिर में गंगा और यमुना की मूर्तियाँ यों ही अथवा अवश्य रहनो चाहिएँ। इनका प्रहण अवश्य ही राजनीतिक उद्देश्यों से हुआ था। भार-शिव काल में भार-शिवों

१. जो बड़े बड़े श्रौर बार बार वैदिक कृत्य या यज्ञ (श्राग्निष्टोम, श्रतोर्थाम, उक्थ्य, बोडशिन्, श्रातिरात्र, वाजपेय, बृहस्पतिसव, साद्यस्क श्रौर श्रश्चमेघ) (G. I. पृ० २३६) हुश्रा करते थे, उनमें श्रवश्य ही बहुत से लोग एकत्र हुश्रा करते होंगे श्रौर उनके द्वारा श्रपने उद्देश्यों श्रौर धर्म का प्रचार भी किया जाता होगा।

के साथ गंगा का जो संयोग हुआ था, उसमें बहुत बड़ा नैतिक बल निहित था। भार-शिवों ने गंगा को मुक्त किया था और वे उसे कला के क्षेत्र में लाए थे और उन्होंने उसे अपने सिक्कों तक पर स्थान दिया था। वे यमुना को भी कला के क्षेत्र में ले आए थे, जैसा कि भूमरा के मंदिरों और देवगढ़वाली गंगा और यमुना की उन मूर्तियों से सूचित होता है जिनके अपर नागछत्र है। पर वाकाटकों ने तो उन्हें अपने साम्राज्य का चिह्न ही वना लिया था, और उन्हों से चालुक्यों ने उन्हें प्रहण किया था और अपना साम्राज्य-चिह्न बनाया था (११०१ क)। पल्लव भी, जो वाकाटकों की एक शाखा ही थे, उनका व्यवहार करते थे और सब लोग इस चिह्न का राजनीतिक अर्थ बहुत अच्छी तरह सममते थे। वे जानते थे कि इसका अर्थ साम्राज्य—आर्थवर्त्त का साम्राज्य—है । नाग-

१. देखों S. I. I. खंड १, पृ० ५४ जिसमें गंगा श्रौर यमुना, मकर-तोरण, कनकदंड इत्यादि को चालुक्यों के साम्राज्य का चिह्न (साम्राज्य-चिह्नानि) कहा गया है। साथ ही देखों इंडियन एंटी-क्वेरी, खंड ८, पृ० १६।

२. देखो S. I. I. खंड २, पृ० ५२१ में वेल्र्यलैयमावाले ग्लेटों की मोहर जिसमें दूसरी पंक्ति में यमुना की उभारदार मूचि है, जिसके नीचे एक कच्छप बना है श्रीर बीच में गंगा की मूचि है जिसके चरगों के पास दो घड़े हैं श्रीर सिर के ऊगर नाग के फन का छत्र है।

<sup>ै</sup> ३. इंडियन एंटीक्वेरी, खंड १२, पृ० १५६ श्रौर १६३। वागी (बड़ौदा) के राष्ट्रकूट ताम्रपत्र में गोविंदराज द्वितीय की विजय का वर्णन है श्रौर उसमें गंगा तथा यमुना की मूर्त्तियोंवाली ध्वजाश्रों को छीन लेने

वाकाटकों ने गंगा-यमुना की जो मूर्त्तियाँ बनाई थीं, वे इन निद्यों की मूर्तियाँ तो थीं ही, पर साथ ही गंगा और यमुना के मध्य के प्रदेश की भी सूचक थीं जहाँ इन लोगों ने फिर से सनातन धर्म की स्थापना की थी। मूमरा और नचना में गंगा और यमुना की जो मुंदर और शानदार मूर्तियाँ हैं, वे मानों नाग-वाकाटक संस्कृति का दर्पण हैं। स्वयं वाकाटक लोग भी शारीरिक दृष्टि से बहुत मुंदर होते थे। वायुपुराण की हस्तिलिखत प्रति में लिखा है कि प्रवीर के चारों पुत्र साँचे में ढली हुई मूर्तियों के समान मुंदर (मुमूर्त्तयः) थे'। अजंतावाले शिलालेख में देवसेन और हिर्षण की मुंदरता का विशेष रूप से वर्णन है। वाकाटकों के समय में अजंता की तक्षण कला और चित्र-कला में मानों प्राणों का संचार किया गया था और अजंता उन लोगों के प्रत्यक्ष शासन में था। परवर्त्ती वाकाटक काल में भी यह परंपरा बराबर बनी रही। आज-कल के सभी लेखक यही कहा करते हैं कि संस्कृत के पुनरुद्धार के श्रेय की तरह हिंदू-कला के पुनरुद्धार का

का इस प्रकार वर्णन है—'गोविंदराज ने, जो की चिं की मूर्ति था, शत्रुश्रों से गंगा श्रीर यमुना की पताकाएँ, जो बहुत ही मनोहर रूप से लहरा रही थीं, छीन ली श्रीर साथ ही वह महाप्रभुत्व का पद भी (प्राप्त कर लिया) जो (इन निदयों से) प्रत्यन्न चिह्न के रूप में सूचित होता था।" मिलाश्रो इंडियन एंटीक्वेरी, खंड २०, १० २७५ में फ्लीट का लेख जिसमें कहा गया है कि ये चिह्न किसी न किसी रूप में श्रारंभिक गुप्तों से लिए गए थे। (फ्लीट के समय तक नाग-वाकाटक चिह्नों का पता नहीं चला था।)

श. P. T. पृ• ५०, टिप्पणी ३८।

भी सारा श्रेय गुप्तों को हैं; पर वास्तव में इसका सारा श्रेय वाकाटकों को ही है। वास्तु-कला की जिन जिन बातों का विकास हमें एरन, उदयगिरि, देवगढ़ और अजंता में तथा उसके बाद भी मिलता है, उन सबका बीज नचना के वाकाटक मंदिरों में मौजूद हैं; यथा कटावदार जाली की खिड़की, गवाक्षवाला छजा, शिखर, लिपटे हुए साँप, मूर्तियों और बेल-बूटों से युक्त दरवाजों के चौखटे, उभारदार शिखर, रहने के घरों के ढंग के चौकोर मंदिर आदि। (नचनावाले मंदरों के संबंध में देखो अंत में परिशिष्ट क)।

९ ५७. यह ठीक है कि वाकाटकों के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों की तरह देखने में भड़कीले नहीं होते थे, पर इसका कारण यह नहीं था कि उन लोगों में कला का

िषक यथेष्ट ज्ञान या वल नहीं था । विलक इसका कारण यह था कि वे लोग पुराने

ढरें के थे। वे उन कुशनों के सिकों का अनुकरण नहीं कर सकते थे जिन्हें वे देश के शत्रु और म्लेच्छ समभते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो कुशनों के सिकों का अनुकरण किया था, उसे उन लोगों ने राष्ट्रीय दृष्टि से पतन का सूचक समभा होगा। समुद्रगुप्त जिस समय अधीनस्थ और करद राजा था, उस समय वाकाटकों के प्रभाव के कारण स्वयं उसे भी उसी पुराने ढरें पर चलना पड़ा था और राष्ट्रीय शैली के सिक्कें चलाने पड़े थे ।

१. देखो ऊपर §६१, पृथिवीषेशा प्रथम के सिक्के पर का साँड । C. I. M. प्लेट २०, श्राकृति नं० ४।

२. व्याघ्र शैलीवाला सोने का सिका, जिस पर वाकाटकों का साम्राज्य-चिह्न गंगा है।

्रद्भ. वाकाटकों ने अपनी शासन-प्रणाली भार-शिवों से प्रहण की थी श्रोर वाकाटकों से समुद्रगुप्त ने प्रहण की थी। पर हाँ, दोनों ने ही अपनी अपनी ओर से वाकाटक शासन-प्रणाली उसमें कुछ सुधार भी किए थे। वाकाटकों की शासन-प्रणाली यह थी कि स्वयं उनके प्रत्यक्ष शासन के अथीन एक बड़ा केंद्रीय राज्य होता था जिसमें दो राजधानियाँ होती थीं। कई उपराज या उप-शासक होते थे जिनका पद वंशानुक्रमिक होता था; और कई स्वतंत्र राज्यों का एक साम्राज्य-संघ होता था। भार-शिव प्रणाली में साम्राज्य का चामीवाला पत्थर राज्य की मेहराव में वाकी ईंटों के समान ही रहता था, पर वाकाटक-प्रणाली में वह एक महत्त्वपूर्ण अंग हुआ करता था।

६ द ९. वाकाटकों ने अपने संबंधियों के अलग पर अधीनस्थ राजवंश भी स्थापित किए थे। पुराणों के अनुसार प्रवरसेन प्रथम के चार पुत्र शासक थे। महाराज श्रीभीम-श्रधीनस्थ राज्य श्रीर सेन का एक चित्रित शिलालेख गिंजा साम्राज्य पहाड़ी के एक गुहा-मंदिर में है। यह पहाड़ी इलाहावाद से दक्षिण-पश्चिम ४० मील की दूरी पर है। उस शिलालेख पर ४२ वाँ वर्ष अंकित है। जान पड़ता है कि यह भीमसेन कौशांबी का शासक था और संभवतः प्रवरसेन का पुत्र था। महत्त्व के अधीनस्थ वंशों (यथा गण्पित नाग, सुप्रतीकर) और साम्राज्य के सदस्यों (प्रजातंत्रों)

१. A. S. R. खंड २१, पृ० ११६, प्लेट ३०, एपियाफिया इंडिका, खंड ३, पृ० ३०६, देखो आगे ९ १०३।

को स्वयं अपने सिक्के चलाने का अधिकार हे दिया जाता था।
गुप्त-प्रणाली में आर्यावर्त में एकमात्र शासक संबंधी वाकाटक ही
थे जो पूरी तरह से स्वतंत्र थे। गुप्त लोग अपने नौकरों को ही
शासक बनाकर रखना पसंद करते थे और उन्होंने अपने अधीनस्थों
को सिक्के बनाने का अधिकार बिलकुल नहीं दिया था। दोनों ही
अपने अधीनस्थ शासकों को "महाराज" उपाधि का प्रयोग करने
देते थे और यह बात पुरानी महाक्षत्रपवाली प्रणाली के अनुरूप
होती थीः पर हाँ, इस नाम या शब्द का परित्याग कर दिया था।
गुप्तों ने तो शाहानुशाही का अनुवाद महाराजाधिराज कर लिया
था, पर वाकाटक सम्राट् ने ऐसा नहीं किया था, बिलक उसने
सम्राट् वाली प्राचीन वैदिक उपाधि ही धारण की थी।

§ ६०. वाकाटक लोग कहर शैव थे । उनका यह मत केवल एक पीढ़ी में रुद्रसेन द्वितीय के समय वदला था; और इसका कारण उसकी पत्नी प्रभावती और श्वसुर धार्मिक मत पवित्र चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव था जो दोनों श्रवशिष्ट कहर वैद्याव थे। पर जब चंद्रगुप्त का प्रभाव नष्ट हो गया, तब इस वंश ने फिर अपना पुराना शैव मत प्रहण कर लिया था। वाकाटक काल के जो मंदिर और अवशेष आदि मिलते हैं, वे मुख्यतः योद्धा शिव के

१. वाकाटक शिलालेखों में इसका उल्लेख है श्रोर उनके सिकों पर नंदी की मूर्ति रहती थी। रुद्रसेन प्रथम के समय तक महाभैरव राज-देवता थे। पृथिवीपेशा ने उनका स्थान महेश्वर को दिया था जो मानों विष्णु श्रोर शिव के मध्य का रूप है। G. I. ए० २३६, नचना में महाभैरव हैं (देखों परिशिष्ट क)।

ही हैं; यथा नचना के मंदिर और जासो के भैरव लिंग े जो भूमरा और नकटी के ( भार-शिव ) एक मुख लिंगों से भिन्न हैं, ( जिनके वित्र श्री बनर्जी ने Arch Memoirs नं १६, प्लेट १४ A. S. W. C. सन् १६१६-२०, प्लेट २६ में दिए हैं ।। कला की दृष्टि से ये सभी लिंग एक ही प्रकार या वर्ग के हैं, चाहे देवता के ध्यान अलग ही क्यों न हों। चाहे इन कलाओं और गुप्त कला में सिद्धांत संबंधी कोई बहुत बड़ा अंतर न हो, पर उद्देश्य और भाव की दृष्टि से ये विलकुल अलग और स्वतंत्र वर्ग के ही हैं। यद्यपि किनंघम ने लोगों को सचेत करने के लिये कह दिया है- 'यद्यपि यह संभव है कि इस प्रकार के मंदिरों के आरंभिक नमूने गुप्त शासन के कुछ दिन पहले के हों।' (A. S. R. खंड हे, पू० ४२)। तो भी वाकाटकों श्रौर गुप्तों के जितने श्रवशिष्ट मंदिर आदि हैं, वे सभी गुप्तों के समय के ही कहे जाते हैं। परंतु वाका-टकों और गुप्तों के मंदिरों आदि में अंतर संप्रदाय संबंधी है। नाग-वाकाटकों के सब मंदिर शिव-संबंधी या शैव-संप्रदाय के हैं और गुप्तों के मंदिर विष्णु के अथवा वैष्णव-संप्रदाय के हैं। एरन और देवगढ़ के वैष्णव मंदिरों के जो भग्नावशेष हैं, वे सब गुप्तों के माने जा सकते हैं; और नचना तथा जासो के सब मंदिर और तिगोवा के सब नहीं तो अधिकांश भग्नावशेष निस्संदेह रूप से वाकाटकों के हैं।

१. देखो अ्रंत में परिशिष्ट क।

र. खोह के पास नकटी नामक स्थान में एकमुख लिंग। इसका चेहरा यौवन काल का है, जैसा मत्स्यपुराण २५०, ४ के श्रनुसार होना चाहिए।

## १०. परवर्ती वाकाटक काल संबंधी परिशिष्ट

( सन् ३४५-४४० ई० )

## श्रौर वाकाटक संवत् ( सन् २४८-४६ ई० )

१६१. पृथिवीषेण प्रथम के काल (सन् ३४६-३७४ ई०)
श्रीर उसकी कुंतल-विजय (लगभग सन् ३६० ई०) का श्रारंभिक काल से ही श्रिधिक संबंध है। परप्रवरसेन द्वितीय श्रीर वर्त्ती वाकाटक का काल रुद्रसेन द्वितीय
नरेंद्रसेन (लगभग ३७४-३६४ ई०) के समय से
श्रारंभ होता है; श्रीर रुद्रसेन द्वितीय के
समय में इसके सिवा श्रीर कोई विशेष घटना नहीं हुई थी कि
उसने श्रपने श्रमुर चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रभाव में पड़कर श्रपना शैवमत छोड़कर वैष्णव-मत प्रहण कर लिया था। इसके उपरांत

उसने अपने श्वसुर चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रभाव में पड़कर अपना शैव-मत छोड़कर वैद्याव-मत प्रहण कर लिया था। इसके उपरांत उसकी विधवा स्त्री प्रभावती गुप्ता ने अपने अल्प-वयस्क पुत्रों की अभिभाविका के रूप में लगभग बीस वर्षों तक शासन किया था, और यह काल चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के लगभग एक या दो वर्ष बाद तक भी पहुँच सकता है। उसका पुत्र प्रवरसेन द्वितीय कुमार-गुप्त का सम-कालीन था, और जान पड़ता है कि मृत्यु के समय उसकी अवस्था कुछ अधिक नहीं थी, क्योंकि प्रवरसेन द्वितीय का पुत्र आठ वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। अजंतावाले शिलालेख के अनुसार प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र ने ''अच्छी तरह

१. पृथिवीषेशा प्रथम ने कंगवर्मन् कदंब को सन् ३६० ई० के लगभग परास्त किया था। देखो आगो तीसरा भाग।

शासन किया" थारे। यही बात बालाघाटवाले दानपत्रों में इस प्रकार लिखी है—"उसने पहले की शिक्षा के द्वारा जो विशिष्ट गुण प्राप्त किए थे, उनके कारण उसने अपने वंश की कीर्ति की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने अपर लिया था (पूर्वाधिगतगुणविशेषाद् अपहृतवंशिश्रयः)। वह आठ वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था और अपने यौवराज्य काल में उसने आवश्यक गुण प्राप्त (अधिगत) किए थे और तब शासन का भार अपने अपर (अपनी अभिभाविका से लेकर) प्रहण किया था।" गुप्त साहित्य में अपहृत शब्द का इस अर्थ में बहुत प्रयोग हुआ है। यथा—पश्चात्पुत्रैरपहृतभारः (विक्रमोवंशी, तीसरा अंक) और

१. बंग्लाघाववाले प्लेट वस्तुतः दानपत्र नहीं है, बिल्क दानपत्र का मंसौदा है। जब कभी किसी को कोई भूमि दान में दी जाती थी, तब उसी मसौदे के अनुसार सादे ताम्रपटों पर वह मसौदा श्रांकित कर दिया जाता था। इसीलिये उसमें न तो किसी दान का, न दाता का, न समय का, न रजिस्टरी का [ दृष्टम् की तरह ] उल्लेख है श्रोर न मोहर का कोई चिह्न है। वाकाटक दानपत्रों में जिस देवगुत का उल्लेख है, उसका काल समभने में कीलहार्न ने भूल की थी श्रोर फ्लीट का कथन मानकर उसने देवगुत को परवर्ती गुप्त काल का समभ लिया था, श्रोर इसीलिये उसने उन दानपत्रों को श्रोर प्रवरसेन द्वितीय के दूदियावाले दानपत्रों को मूल से आठवीं शताब्दी का मान लिया था। [ E. I. ६, २६६, E. I. ३, २६० ]। बुह्नर ने उसका जो समय निश्चित किया था, वहीं अंत में टीक सिद्ध हुआ।

<sup>्</sup> २. कीलहार्न ने इसे विश्वासात् पढ़ा था, पर इस पाठ की शुद्धता में उसे संदेह था। मैं समभ्तता हूँ कि लेखक का ऋभिप्राय विशेषात्

यहाँ "अपहृत'' का यह अर्थ नहीं है कि उसने बलपूर्वक छीन लिया था । अजंतावाले शिलालेख में लिखा है कि प्रवरसेन दितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी आठ वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा थाः और उस छोटे से बालक के लिये यह संभव ही नहीं था कि वह अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करता और उसका राज्य बलपूर्वक छीन लेता। अजंतावाले शिलालेख में तो उसका नाम नहीं दिया है, पर बालाघाटवाले शिलालेख से भी इस बात का समर्थन होता है कि उसने भली भाँति शासन किया था, क्योंकि उसमें कहा गया है कि उसने कोसला, मेकला और मालव के अपने करद और अधीनस्थ शासकों को अपनी आज्ञा में रखा था। कुंतल के राजा की कन्या अजिभता के साथ नरेंद्रसेन का जो विवाह हुआ था, उससे हम यह समक्त सकते हैं कि या तो कुंतल पर उसका पूरा प्रभुत्व था और या उसके साथ उसकी गहरी राजनीतिक भित्रता थी। उपर जो काल-क्रम बतलाया गया है,

से था। संस्कृत में गुण्विश्वासात् का कोई ऋथं नहीं हो सकता। गुण् तो पहले से वर्त्तमान रहना चाहिए, जो यहाँ पूर्व शिक्षा के कारण प्राप्त हो चुका था। यहाँ विश्वास का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। यह ऋथिगत गुण् विश् [शेष] भी बेसा ही है, जैसा हाथीगुम्पावाले शिलालेख की १०वीं पंक्ति का—'गुण्विशेषकुशलो' है। [एपि-आफिया इंडिका २०, ८०]।

१. कीलहार्न ने जा 'श्रपहृत' का यह श्रर्थ किया था कि -- 'वह श्रपने वंश की श्री या संपत्ति ले गया' वह ठीक नहीं है। उसने यही समझा था कि उस समय राज्य के उत्तराधिकार के संबंध में कोई क्राज़ हुश्रा था।

उसके अनुसार नरेंद्रसेन सन् ४३४-४७० ई० के लगभग हुआ था। क़ंतल के जिस राजा की कन्या श्रिक्तिता के साथ विवाह करके उसने राजनीतिक मित्रता स्थापित की थी, वह कदंब कक़स्थ था जिसने तलुगुंड स्तंभवाले कदंव-शिलालेख के अनुसार (E. 1. =, पू॰ ३३. मिलात्रो मोरेस ( Moraes ) कृत Kadama Kula पु॰ २६-२७) कई वड़े वड़े राजनंशों के साथ, जिनमें गुप्तों का वंश भी था, विवाह-संबंध स्थापित किया था। यह राजा कदंव शक्ति की चरम सीमा तक पहुँच गया था ( लगभग ४३० ई० )। ककुस्थ ने अपने युवराज रहने की दशा में और अपने भाई के शासन-काल में गुप्त संवत् का व्यवहार किया था ( § १२८ पाद-टिप्पणी )। इस विवाह-संबंध के कारण उसकी मर्यादा बढ़ गई थी। गुप्तों के साथ विवाह-संबंध हो जाने के कारण कदंब श्रौर वाकाटक लोग बहुत कुछ स्वतंत्र हो गए थे। या तो कुमारगुप्त प्रथम के शासन के कारण और या उसके शासन-काल में नरेंद्रसेन की स्थिति अपने करद और श्रधीनस्थ राजाश्रों श्रीर पड़ोसियों के सकाबिले में श्रवश्य ही बहुत दृढ़ हो गई होगी, क्योंकि कदंबों के साथ उसका जा वंशानुगत भगड़ा चला त्राता था, उसका उसने इस प्रकार श्रंत कर दिया था।

§ ६२. सन् ८४४ ई० के लगभग नरेंद्रसेन का समय बहुत ही अधिक विपत्ति में बीता था। वह समय स्वयं उसके लिये भी कष्टप्रद था और उसके मामा गुप्त सम्राट् नरेंद्रसेन के कष्ट के दिन कुमारगुप्त के लिये भी। शक्तिशाली पुष्यमित्र प्रजातंत्रों ने, जिनके साथ पटु-मित्रों और पद्यमित्रों के प्रजातंत्र भी सम्मिलित थे, गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। पहले उक्त तीनों प्रजातंत्र वाकाटकों के

श्रवीन थे श्रौर मांधाता के पास कहीं पश्चिमी मालवा में थे। ठीक उसी समय एक श्रीर नई विपत्ति उठ खड़ी हुई थी; श्रीर जान पड़ता है कि इस नई विपत्ति का संबंध भी उसी विद्रोहवाले श्रांदोलन श्रीर स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न के साथ था। यह प्रयत्न त्रैकृटकों की त्रोर से हुत्रा थाः श्रीर यह एक नया वंश था जो इस नाम से दहसेन ने स्थापित किया था । यह हहसेन त्रैकूटक अपरांत<sup>२</sup> का रहनेवाला था जो पश्चिमी खांदेश को ताप्ती नदी त्रौर बंबई से ऊपरवाले समुद्र के बीच में था। अपने पुराने स्वामी या सम्राट् वाकाटकों की तरह दहसेन ने भी अपने वंश का नाम अपने निवास स्थान के नाम पर 'त्रैकूटक' रखा था; और यद्यपि उसका पिता एक सामान्य व्यक्ति था और उसका नाम इंद्रदत्त था, तो भी दह्वसेन ने अपने नाम के साथ 'सेन' शब्द जोड़ा था और उसके वंशजों ने भी उसी का अनुकरण किया था। विना कोई विजय प्राप्त किए श्रीर पहले से ही उसने अश्वमेध यज्ञ भी कर डाला और अपने नाम के सिक्के भी बनवाने त्रारंभ कर दिए। पर वह जल्दी ही फिर नरेंद्रसेन की अधीनता में आ गया था, क्योंकि सन् ४४६ ई० में वह वाकाटक संवत् का प्रयोग करता हुऋा पाया जाता है ( ध्रि१०२, १०६ )। पुष्यभित्र लोग सन् ४४६ ई० से पहले साम्राज्य-शक्ति के द्वारा

१. एपियाफिया इंडिका, खंड १०, पृ० ५१।

२. रघुवंश ४. ५८, ५९ रैप्सन कृत C. A. D. ए० १५६। साथ ही देखो दहसेन के पुत्र न्याझसेन का सन् ४९० ई० वाला शिलालेख, एपिग्राफिया इंडिका, खंड ११, ए० २१९, जहाँ ये लोग अपरांत के शासक बतलाए गए हैं।

परास्त हुए थे। नरेंद्रसेन को अपने श्वसुर के राज्य की सहायता भी मिलती थी जो कोंकरा अपरांत के बगल में ही था; और उस समय या तो ककुस्थ के अधीन था और या उसके पुत्र शांतिवर्म्भन् के अधीन था और शांतिवर्म्भन् भी वहुत शक्तिशाली -राजा था ।

१६३. जान पड़ता है कि नरेंद्रसेन के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पृथिवीषेण द्वितीय था जो उसका उत्तराधिकारी हुआ था और उसके उपरांत देवसेन सिंहासन पर बैठा पृथिवीषेण द्वितीय था; और जब देवसेन ने सिंहासन का

श्रौर देवसेन

परित्याग कर दिया, तब उसका लड़का हरिषेण राज्याधिकारी .हुआ था। देवसेन

च्यापने राज्य संबंधी कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा सुख और -आनंद-मंगल में ही अपना समय व्यतीत करना अधिक पसंद करता था। जब गुप्त साम्राज्य क्विन-भिन्न हो गया, तब पृथिवीषेण द्वितीय ने अपने वंश को गिरी हुई दशा से ऊपर उठाने का प्रयत्न करना आवश्यक समक्ता, और इस प्रयत्न में उसे सफलता भी हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके बादवाले राजा के अधिकार में सारा वाकाटक साम्राज्य आ गया था जिसमें छंतल, त्रिक्ट और लाट देश भी सम्मिलित थे। पृथिवीषेण द्वितीय (सन् ४००-४८६ ई०) के शासन-काल में ऊपर बतलाए हुए काल-क्रम के अनुसार कठिन विपत्ति का समय वही था, जब कि सन् ४०० ई० के लगभग हूणों का दूसरा आक्रमण हुआ था। गुप्तों के वंश के साथ साथ उसके वंश का भी पतन हुआ ही

१. देखो Kadamba Kula पृ० २८।

होगा। त्रतः अपने वंश का फिर से उद्घार करने के लिये पृथिवीषेगा द्वितीय को बहुत अधिक श्रेय मिलना चाहिए। प्रायः वीस वर्ष के अंदर ही, जब कि हू गों की शक्ति बनी ही हुई थी, वाकाटकों ने अपने राज्य की सीमा उनके राज्य के साथ जा भिलाई थी और पहते की अपेक्षा और भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे; श्रोर कुंतल, श्रवंती, किलंग, कोसला, त्रिकूट, लाट श्रीर श्रांध्र देश, जो दक्षिण भारत के वाकाटक साम्राज्य में थे, तथा मध्य प्रदेश श्रीर कोंकण तथा गुजरात तक पश्चिमी भारत का अंश उनके अधीन हो गया था। उसी समय वल्मी में एक मैत्रक सेनापित ने एक नये राजवंश की स्थापना की थी और सुराष्ट्र के पासवाले प्रदेश पर उसका श्रधिकार था। जान पड़ता है कि मैत्रक लोग गुप्तों के सेनापित थे, क्योंकि वे गुप्त संवत् का व्यवहार करते थे और संभवतः उनका उत्थान पुष्यमित्र श्रादि मित्र प्रजातंत्रों में से हुआ था। वे पड़ोसी वाकाटक साम्राज्य के अधीनस्थ और करद रहे होंगे। इस प्रकार सन् ४७०-५३० ई० में वाकाटक लोग मध्यप्रदेश श्रीर पश्चिमी भारत को हूणों के आक्रमण से पूरी तरह से बचाते रहते थे।

\$ ६४. गुप्त साम्राज्य का श्रंत होने पर वाकाटक वंश के भाग्य ने पलटा खाया। जिस समय गुप्त साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो रहा था, उस समय पृथिवीषेण द्वितीय हिरिषेण ने श्रपने वंश का विखरा हुश्रा वैभव किर से एकत्र किया। देवसेन के पुत्र हरिषेण ने समस्त वाकाटक साम्राज्य पाया, जिसमें स्वयं उसके निजी

१. उस समय अपरांत (त्रिक्ट) का राजा व्याघसेन था (एपि-ग्राफिया इंडिका, खंड ११, पृ० २१६) जिसे हम वाकाटक संवत् का प्रयोग करते हुए पाते हैं। (देखो आगों १०२ की पाद-टिप्पणी)।

प्रदेश भी थे और अधीनस्थ तथा करद राजाओं के राज्य भी। उसने बहुत अधिक बीरता और कार्य-कुशलता दिखलाई और वाकाटक साम्राज्य की फिर से स्थापना की। स्कंदगुष्त की मृत्यु के बाद से ही वाकाटक लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। जान पड़ता है कि उस समय उन लोगों ने फिर से अपना साम्राज्य स्थापित करने की अच्छी योग्यता का परिचय दिया था; और जिस समय भारतीय साम्राज्य में विद्रोह मचा हुआ था और अनेक राजनीतिक परिवर्त्तन हो रहे थे, उस समय वे लोग दृढ़तापूर्वक जमे रहे और बराबर अपना बल बढ़ाते गए। नरेंद्रसेन, पृथिवीषेण द्वितीय और हरिषेण ये तीनों ही राजा बहुत ही योग्य और सफल शासक थे। हरिषेण के शासन का अंत सन् ४२० ई० के लगभग हुआ था। इसके बाद का वाकाटकों का इतिहास नष्ट हो गया है।

१६५. सन् ५०० ई० के लगभग हरिषेण को अपने वंश के कुछ पुराने करद और अवीनस्थ राज्यों को फिर से अपने वश में करना पड़ा था जिनमें त्रैकूट भी सिम्मिदूसरे वाकाटक साम्राज्य लित थे। यह बात अजंतावाले शिलालेख का विस्तार से और त्रैकूटकों के शिलालेखों से प्रकट होती है। सन् ४४४ ई० में—अर्थात् जब कि पुष्यिमत्रों का स्कंदगुप्त के साथ युद्ध हुआ था—त्रैकूटक दहसेन ने एक बार अपनी स्त्रतंत्रता की घोषणा कर दी थी, परंतुसेन ने उसे फिर से अपने अधीन कर लिया था, (देखों ६ ६२)। पर हमें पता चलता है कि उसके पुत्र व्याव्यसेन ने सन् ४६० ई० के लगभग फिर से अपने सिक्के चलाने आरंभ कर दिए थे; और इसी के उपरांत वंश का लोप हो गया; और यह बात हरिषेण के

शासन-काल में हुई थी। सन् ४६४ ई० के बाद उनके वंश का कोई चिह्न नहीं पाया जाता । यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि त्रैकूटक लोग, जैसा कि हम अभी आगे चलकर वतला-वेंगे, वाकाटक संवत का व्यवहार करते थे। जान पड़ता है कि यह करद राजवंश हरिषेण के शासन-काल में ही अथवा उसके कुछ वाद सदा के लिये मिटा दिया गया था।

§ ६६. कों कण पर, जिसके अंतर्गत त्रिकूट था, वाकाटकों का कितना प्रवल प्रभुत्व था, इसका पता एक शिलालेख से चलता है जो रायल एशियाटिक सोसाइटी के जनरल, खंड ४, पृ० २८२ में प्रकाशित हुआ है, और जिसमें एक गढ़ का उल्लेख है। इस गढ़ का नाम वाकाटकों के राजनीतिक निवास-स्थान किलिकेला के अनुकरण पर किलिगिला वतलाया गया है जो उस शिलालेख के खोदे जाने के समय (सन् १०४८ ई०) कों कण की राजधानी था। बरार और खांदेश के वाकाटक प्रांत के पश्चिमी सिरे पर त्रिकूट अवस्थित था। हरिषेण ने कुंतल और अवन्ती सिहत लाट देश को अपने अधीन किया था और ये दोनों प्रदेश अपरांत के दोनों सिरों पर थे। किलंग, कोस और आंध्र के हाथ में आ जाने से वाकाटक साम्राज्य त्रिकूट और पश्चिमी समुद्र से लेकर पूर्वी समुद्र तक हो गया था। ये सब प्रदेश पहले भी वाकाटक साम्राज्य के अंतर्गत रह चुके थे। लाटदेश वाकाटक राज्य के साम्राज्य के अंतर्गत रह चुके थे। लाटदेश वाकाटक राज्य के

१. व्याब्रसेन के परदीवाले दानपत्र २४१ वें वर्ष (सन् ४८९-४९० ई०) के हैं श्रीर कन्हेरीवाले दानपत्र २४५ वें वर्ष के हैं। (एपि-ग्राफिया इंडिका, ११, पृ० २१६) Cave Temples of. W. I. पृ० ५८।

पड़ोस में भी था और आभीरों का पुराना निवास-स्थान था। अवंती पुष्यिमित्र-वर्ग के अधीन रह चुकी थी। नरेंद्रसेन के समय वह मालव के अंतर्गत मानी जाती थी। प्रवरसेन द्वितीय या प्रभावती गुप्ता के समय कदाचित् गुप्तों ने इसे वाकाटकों को फिर लौटा दिया था। स्कंद्गुप्त ने पुष्यिमित्र-युद्ध के उपरांत ही सुराष्ट्र में अपनी और से एक शासक नियुक्त कर दिया था; और यदि उस समय तक आभीरों और पुष्यिमित्रों का पूर्णक्ष से लोप नहीं हो गया था, तो उस समय उनका लोप अवश्थ ही हो गया होगा जब हिर्पण ने लाट देश को अपने अधीन किया था। वाकाटक साम्राज्य में जो लाट देश आ मिला था, उसका कारण यही था कि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था।

§ ६७. दूसरा वाकाटक साम्राज्य इतना अधिक धन-संपन्न था कि हरिषेण के मंत्री ने भी अजंता में परर्त्ती वाकाटकों की एक बहुत सुंद्र चैत्य बनवाया, जो बहुत संपन्नता और कला सुंद्र चित्रों से सजा था। यह अजंता की गुफा नं० १६ है और बहुत ही सुसज्जित है। इसके बनानेवाले ने उचित गर्वपूर्वक कहा है—

'इसमें खिड़िकयाँ, घुमावदार सोिंद्गाँ, सुंदर बालाखाने, मंजिलें श्रोर इंद्र की अप्सराश्रों की मूर्तियाँ, सुंदर खंमे श्रोर सीिंदगाँ श्रादि है। यह एक सुंदर चैत्य है।"

इसी राजमंत्री के वंश के एक श्रोर व्यक्ति ने गुफा नं० १३ वनवाई थी, जो घटोत्कच गुफा कहलाती है श्रीर जिसमें एक स्थान पर बनानेवाले ने श्रपने वंश का इतिहास भी श्रंकित करा दिया है। यह वंश मलाबार के ब्राह्मणों का था और इस वंश के लोग ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों वर्णी की क्रियों के साथ विवाह करते थे। जिस समय वाकाटक देवसेन शासन करता था वाकाटक के राजित देवसेने ] उस समय उसका मंत्री इस्तिभोज था। परवर्त्ती वाकाटक साम्राज्य की संपन्नता का ऋौर श्रधिक पता उस शिलालेख से चलता है जो गृहा-मंदिर नं॰ १७ में है। इसे राजा हरिषेण के शासन-काल में उसके एक वाकाटक अधीनस्थ राजा ने विहार के रूप में बनवाया था। उसका वंश नौ पीढियों से चला आ रहा था और जान पड़ता है कि उसका उदय प्रवरसेन प्रथम के शासन-काल में हुआ था। जैसा कि इस वंश के लोगों के नाम से सूचित होता है; यह वंश गुजरात का था। उन लोगों ने इस विहार को अभिमानपूर्वक 'भिक्षुओं के राजा का चैत्य" कहा है और इसे "एक ही पत्थर में से काटकर बनाए हए मंडपों में रत्न" कहा है। इसमें बनवानेवाले ने एक नयनाभिराम भंडार भी रखा था। ये सब लोग सौंदर्य-विज्ञान के बहुत अच्छे ज्ञाता थे श्रीर इनकी कला बहुत ही उच कोटि की थी। इसमें कहीं एक ही तरह के दो खंभे नहीं हैं। हर एक खंभा बिलुकुल अलग श्रीर नए ढङ्ग से बनाया गया है। गुहा नं० १३ में १ दीवारों पर

१. डा॰ विसेंट स्मिथ ने इसी पालिश के कारण गुफा नं० १६ को ईसा से पहले की गुफा माना था। (History of Fine Art in India & Ceylon, ए० २७५)। पर वास्तव में मौर्यों की पालिश करने की कला तब तक लोग भूले नहीं थे। शुंगों श्रौर सातवाहनों के समय में उसका परित्याग या तिरस्कार कर दिया गया था श्रौर वाकाटक-गुप्त-काल में उसका फिर से उद्धार हुश्रा था। उदयगिरि की चंद्रगुप्त गुहा की मूर्तियों पर श्रौर खजुराहो की भी कई मूर्तियों पर मैंने स्वयं वह पालिश देखी है। इस प्रकार की पालिश

अशोक-वाली पालिश का व्यवहार किया गया है, परंतु जान पड़ता है कि कला की अभिज्ञता के कारण ही अजंता की गुहाओं में किसी और कला संबंधी वस्तु पर उसका प्रयोग नहीं किया गया है।

§ ६८. श्रजंता के चित्रों में सबसे श्रधिक प्रसिद्ध ये हैं — बुद्ध का श्रपने पिता के राजमहल में लौटकर श्राना, यशोधरा, राहुल श्रीर बुद्धदेव का दृश्य श्रीर लंका का युद्ध । श्रीर ये सभी चित्र दो वाकाटक गुहाश्रों नं० १६ श्रीर १७ में हैं। ये गुहाएँ बहुत ही स्पष्ट रूप से श्रायांवर्त्त नागर प्रकार की हैं।

फरने की क्रिया लोग ग्यारहवीं शताब्दी तक जानते थे; क्यों कि खजुराहों की मूर्तियों के कुछ टूटे हुए श्रंशों की उस समय इसी क्रिया से मरम्मत की गई थी। इस प्रकार की पालिश करने की क्रिया किसी कला संबंधी कारण से ही बीच में कुछ समय के लिये बंद कर दी गई थी। खजुराहों की बाहरवाली मूर्तियों पर कभी पालिश नहीं की गई। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पालिश से श्राकार श्रीर रूप-रेखा श्रादि के ठीक तरह से व्यक्त होने में बाधा पड़ती थी। संगतराश लोग श्रपनी जो कारीगरी दिखलाते थे, वह पालिश के कारण दब जाती थी। जिसे श्राज-कल लोग मौर्य-पालिश कहते हैं, वह मौर्यों के समय से बहुत पहले से चली श्राती है। छोटा नागपुर में प्रागैतिहासिक काल के श्रीर हुड्डी के वर्ज़ों की नकल के बने हुए जो वज्र मिले हैं श्रीर जो पटना म्यूजियम में रखे हैं, उन पर भी इसी तरह की पालिश है। उन पर की यह पालिश किसी विशेष क्रिया से की गई है; केवल व्यवहार करने श्रीर हाथ में रखने से उन पर वह चमक नहीं श्राई है।

§ ६६. वाकाटक प्रदेश मानों उत्तर श्रोर दक्षिण का मिलन-स्थान था। वाकाटक राजमंत्री हिस्तभोज श्रोर उसके परिवार के लोग दिख्ण भारत के रहनेवाले थे। श्रोर स्वयं पल्लव लोग भी वाकाटकों की एक शाखा ही थे, इसिलये इन दोनों राज्यों में स्वभावतः परस्पर श्रादान-प्रदान श्रोर गमनागमन होता रहा होगा। वाकाटक गुहा-मंदिरों में जो बीच बीच में पल्लव ढंग की मूर्तियाँ श्रादि देखने में श्राती हैं, उसका कारण यही है। इसके श्रतिरक्त कुछ मूर्तियों में जो द्रविड़ शैली की श्रनेक वातें पाई जाती हैं, उसका कारण भी यही है।

§ १००. यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें केवल तीन गुफाओं का लिखित इतिहास मिलता है। पर हम बिना किसी प्रकार की आपत्ति के कह सकते हैं कि जो गुफाएँ गुप्तों की कही और समभी जाती हैं, वे सब वाकाटकों की मानी जानी चाहिएँ; क्योंकि गुप्तों का प्रत्यक्ष शासन कभी अजंता तक नहीं पहुँचा था और अजंता का स्थान बराबर वाकाटकों के अधिकार में ही था।

\$ १०० क. परवर्ती वाकाटक लोग यद्यपि स्वयं बौद्ध नहीं थे, पर फिर भी धर्म संबंधी बातों में उन्होंने अपनी प्रजा को पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी; और उनकी प्रजा में से जो लोग बौद्ध धर्म पालन करना चाहते थे, वे सहर्ष ऐसा कर सकते थे।

§ १०१. जान पड़ता है कि वाकाटकों के पास घुड़सवार सेना बहुत प्रवल थी; और श्रजंतावाले वाकाटक घुड़सवार शिलालेख में जहाँ विंध्यशक्ति के सैनिक बल का उल्लेख है, वहाँ इस बात की भी चर्चा है। जान पड़ता है कि वाकाटकों की सैनिक शक्ति इन घुड़-सवारों के कारण ही इतनी वढ़ी-वढ़ी थी। श्रौर फिर विंध्य पर्वतों में वही शिक्त श्रच्छी तरह लड़-भिड़ श्रोर टहर सकती हैं जिसके पास यथेष्ट श्रोर श्रच्छे घुड़-सवार हों। बुँदेले घुड़-सवार तो परवर्ती इतिहास में प्रसिद्ध हुए थे। बुंदेलखंड के घुड़-सवारों की प्रसिद्ध संमवतः बहुत प्राचीन काल से चली श्रा रही है।

§ १०१ क. चालुक्यों ने ही वाकाटकों का ग्रंत किया होगा।
पुलकेशिन् प्रथम ने वातापी ( बीजापुर जिला') सन् ४४० ई०
के लगभग श्रश्वमेध यज्ञ किया था। और
वाकाटकों का श्रंत, यह मान लेना चाहिए कि उसी समय से
लगभग सन् ५५० ई० वाकाटकों का श्रंत हुआ था। गंगा और
यमुना के राजकीय चिह्न इसी समय
वाकाटकों से चालुक्यों ने लिए होंगे ( ६ ६ ); और आगे चलकर चालुक्यों में इनका इतना अधिक प्रचार हो गया कि वे उन्हें
स्वभावतः अपने पैतृक राजचिह्न समभने लग गए और यह मानने
लग गए कि हमारे ये चिह्न हमारे वंश की स्थापना के समय से
ही चले आ रहे हैं । हरिषेण की अधीनता में या तो जयसिंह
और या रणराग ( पुलकेशिन प्रथम का या तो दादा और या
पिता ) था। इस बात का उल्लेख मिलता है कि हरिषेण ने उन
शासकों को अपने अधीन या अपनी आज्ञा में ( ...स्विनिर्देश ... )
किया था जो पहले वाकाटकों के अधीनस्थ और करद थे; और

१. एपिय्राफिया इंडिका, खंड ६, पृ० १.

२. प्पिप्राकिया इंडिका, खंड ६, पृ० ३५२-५३। S. I. I. १. ५४, (चेल्ट्र का दानपत्र)।

यह बात उस समय की है जब हरिषेण ने आंध्र को अपने राज्य में मिलाया था। यथा—

> हरि-राम-हरस्मरेंद्रकांति-र्हरिषेणो हरिविक्रमप्राप्तः (१७) स-कुंतलावंतीकलिंगकोसल · · · · त्रिकूटलाट=श्रांध . . . . . . . . (१८) A. S. W. I. &. १२४.

जान पड़ता है कि चालुक्यों के नए वंश का उत्थान बरार के बहुत समीप आंध्र देश में हुआ था। पुलकेशिन के पुत्र की तिं-वर्मन ने कदंबों पर विजय प्राप्त की थी और अपरांत के छोटे छोटे शासकों पर विजय प्राप्त की थी और मंगलेश ने काठच्छ-रियों को जीता थाः श्रौर जान पड़ता है कि इससे पहले ही वाकाटकों का लोप हो गया था। इसलिये हम कह सकते हैं कि पुलकेशिन् प्रथम के अश्वमेध के साथ ही साथ वाकाटकों का भी श्रंत हो गया होगा। ऐहोलवाले शिलालेख में जो राजा जयसिंह वस्तम चालुक्यवंश का संस्थापक कहा गया है ( एपियाफिया इंडिका, खंड ६, पू, १४) न तो उसी की किसी विजय का उल्लेख मिलता है और न उसके पुत्र रण्राग की किसी विजय का ही वर्णन पाया जाता है। पहले जिन प्रदेशों पर वाकाटकों का साम्राज्य था ( लाट, मालव, गुर्जर, महाराष्ट्र, कलिंग श्रादि ) उन्हीं पर पुलकेशिन प्रथम के उपरांत उसके पुत्रों श्रीर पौत्रों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था; और इसका मतलब यही है कि वे लोग काकाटकों के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे श्रौर इसी हैसियत से अपना दावा भी करते थे। पल्लवों के साथ उनका जो संघर्ष और स्थायी रात्रुता हुई थी, उसका कारण भी यही था; क्योंकि पल्लवों का वाकाटकों के साथ रक्त-संबंध था— वे वाकाटकों की एक छोटी शाखा ही थे राजा जयसिंह बल्लम के वर्णन (एपिप्राफिया इंडिका, खंड ६, पृ० ४, स्रोक ४) से सूचित होता है कि जयसिंह पहले की सरकार अर्थात् वाकाटकों के शासन-काल का एक बल्लम या माल के महकमे का कर्मचारी था। जान पड़ता है कि हरिषेण के उपरांत उसके किसी उत्ताराधिकारी के शासन-काल में और संमवतः उसके किसी पीत्र के शासन-काल में पुलकेशिन प्रथम वाकाटकों के क्षेत्र में आ पहुँचा था और उनके साम्राज्य का वैभव तथा पद पाने का दावा करने लगा था। उनके शिलालेखों में वाकाटकों का कोई उल्लेख नहीं है।

## सन् २४८ ई० वाला संवत्

§ १०२. हमें तीन तिथियों का उल्लेख मिलता है जिनमें से दो तो अवश्य ही वाकाटकों की हैं और तीसरी भी वाकाटकों की ही जान पड़ती है। प्रवरसेन प्रथम के वाकाटक सिकों पर के सिक्के पर ७६ वाँ वर्ष अंकित है (§ ३०)। संवत् रुद्रसेन के सिक्के पर १०० वाँ वर्ष अंकित है (§ ६१)। ये दोनों संवत् निस्संदेह रूप से वाकाटकों के ही हैं। इसके सिवा महाराज भीमसेन का शिलालेख है जिस पर ४२ वाँ वर्ष अंकित है (§ ६१)। प्रवरसेन प्रथम ने स्वयं साठ वर्षों तक राज्य किया था। अतः उसके तथा उसके उत्तराधिकारियों के सिक्कों पर जो संवत् मिलते हैं, उनकी गागुना का आरंभ पहलेवाले शासक के समय से अर्थात् प्रवरसेन

प्रथम के पिता के राज्याभिषेक के समय से हुआ होगा; और गुप्तों का जो काल-क्रम हमें ज्ञात है और उसके साथ वाकाटकों के काल-क्रम का जो मेल मिलता है, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि प्रवरसेन प्रथम के पिता का राज्याभिषेक तीसरी शताब्दी के मध्य में हुआ होगा। ऊपर हमने जो काल क्रम वतलाया है, उससे पता चलता है कि वाकाटकों का उद्य सन् २४५-२४६ में हुआ था। प्रवरसेन प्रथम ने तो अवश्य ही इस संवत् का व्यवहार किया था; और अब यदि हमें बाद की शताब्दियों में भी वाकाटक साम्राज्य के किसी भाग में इस संवत् का उपयोग होता हुआ मिल जाय तो हम कह सकते हैं कि यह वही चेदि संवत् था जिसे कुछ लेखकों ने भूल से त्रैकूट संवत् कहा है।

§ १०३. महाराज श्री भीमसेन के गिंजावाले शिलालेख का पता जनरल किंचम ने लगाया था; श्रोर उसके संबंध में उन्होंने यह भी लिखा था कि इस शिलालेख की गिंजावाला शिलालेख लिपि श्रारंभिक गुप्त ढंग की है, पर इसका श्रासं उसी प्रसिद्ध शैली से हुश्रा है जो इंडो-सीदियन या भारतीय-शक शिलालेखों में पाई जाती हैं। जनरल किंचम ने इस शिलालेख को गुप्तों से पहले का बतलाया था। इसमें संदेह नहीं कि इसकी शैली भी वही है जो मथुरा में मिले हुए कुशन शिलालेखों की है। उसमें लिखा है—

महाराजस्य श्री भीमसेनस्य संवत्सरे

१. A. S. R. खंड २१, पृ० ११६, प्लेट ३० और एपिग्राफिया इंडिका, खंड ३, पृ० ३०२; और पृ० ३०८ के सामनेवाला प्लेट ।

## ४०. २ ब्रीष्मपक्षे ४ दिवसे १०. २ ( त्रादि ) ।

इसमें के नाम भीमसेन, संवत् लिखने के ढंग और श्रक्षरों के आरंभिक रूप से हमें यही कहना पड़ता है कि भीमसेन का शिलालेख उसी संवत् का है जो संवत् वाकाटक सिक्कों पर व्यव-हत हुआ है। ईसवी संवत् के साथ उसका मिलान इस प्रकार होगा—

> संवत् ४२=सन् ३०० ई० ,, ७६=सन् ३२४ ई० ,, १००=सन् ३४= ई०

इनमें से अंतिम संवत् या वर्ष को छोड़कर बाकी दोनों संवत् या वर्ष प्रवरसेन प्रथम के ही शासन-काल में पड़ते हैं।

§ १०४. इस प्रश्न से संबंध रखनेवाली प्रवरसेन प्रथम के बाद के समय की एक मुख्य और निश्चित बात यह है कि, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, गुफ़ संवत् और वाकाटक वाकाटकों ने भी कभी गुप्त संवत् का व्यवहार नहीं किया। यहाँ तक कि जिस समय प्रभावती गुप्ता अभिभाविका के रूप में शासन करती थी, उस समय भी उसने संवत् का व्यवहार नहीं किया था।

१. इस चित्रित शिलालेख का पाठ मैंने एपिग्राफिया इंडिका से लेकर दिया है जो कनिंघम की लीथों में छपी हुई प्रतिलिपि से श्रव्हा है। मैंने केवल श्रावश्यक श्रंश उद्भृत किया है।

\$ १०४. डा० फ्लीट ने यह वात मान ली है कि बुंदेलखंड के पास ही एक ऐसे संवत्का प्रचार था जिसका आरंभ सन् २४=

ई० में हुआ था। गुप्त-काल के दो सन् २४८ ई० वाले राजाओं ने अपने समय का उल्लेख किया संवत् का क्षेत्र हैं। उनमें से एक ने तो उसके साथ गुप्त संवत् का नाम भी लिखा है, पर दूसरे ने

जो संवत् दिया है, उसका नाम नहीं दिया है। परिव्राजक महा-राज हस्तिन् ने अपने लेखों में गुप्त संवत् १४६, १६३ और १६१ का उल्लेख किया है; परंतु उसके सम-कालीन उच्चकरूप के महा-राज शर्वनाथ ने, जिसके साथ महाराज हस्तिन् ने नौगढ़ रियासत के भूमरा नामक स्थान में सीमा निश्चित करने का एक स्तंभ स्थापित किया था, अपने लेखों में एक ऐसे संवत के १६३. १६७ और २१४ वें वर्ष का उल्लेख किया है जिसका नाम उसने नहीं दिया है। सीमावाले स्तंभों पर इन दोनों शासकों न इनमें से किसी संवत् का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि महामाघ नाम का एक श्रलग ही संवत्सर दिया है। डा० फ्लीट का कथन है कि यदि शर्वनाथ के दिए हुए वर्षों को हम उसी संवत् का मान लें जिसका त्रारंभ सन् २४--२४६ ई० में हुत्रा था, तो हमें शर्वनाथ के लिये सन् ४६२-६३ ई० श्रीर हस्तिन् के लिये सन् ४७४ ई० मिलता है। डा० फ्लीट ने सन् १६०४ में ( रायल एशियाटिक सोसायटी का जरनल, पू० ४६६ ) अपने इस मत का परित्याग कर दिया था और कहा था कि ये दोनों ही वर्ष गुप्त संवत् के हैं; श्रौर इसका कारण उन्होंने यह बतलाया था कि सन् २४८ वाले संवत् का बुंदेलखंड या बघेलखंड

१. इंडियन एंटीक्वेरी, खंड १६, पृ० २२७।

में श्रथवा उसके श्रास-पास प्रचार नहीं था श्रौर सन् ४४६ या ४४७ ई० में पिरचिमी भारत में उसका प्रचार था श्रौर त्रैकूटक राजा दहुसेन ने उसका प्रयोग किया था। पर साथ ही डा॰ फ्लीट ने यह बात भी मान ली थी कि इस संवत् का श्रारंभ त्रैकूटकों से नहीं हो सकता। इस संबंध में उन्होंने लिखा था—

"पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं हैं कि यह संवत् त्रैकूट संवत् था; त्रौर इस बात का तो त्रौर भी कोई प्रमाण नहीं है कि यह संवत् स्थापित किया गया था।"

प्रो० रैप्सन का भी यही मत हैं । किसी किसी ने बारहवीं शताब्दी में कलचुरियों के साथ भी इस संवत् का संबंध स्थापित किया है, पर इस मत को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता; श्रोर इसका एक सीधा-सादा कारण यही है कि इतिहास में कहीं इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कलचुरियों ने सन् २४८ ई० में चेदि देश में श्रथवा श्रोर कहीं कोई संवत् चलाया होगा। फ्लीट ने संकोचपूर्वक कहा था कि इस संवत् का प्रचार करनेवाला श्राभीर राजा ईश्वरसेन हो सकता है जिसने सातवाहन शक्ति पर प्रवल श्राघात किया था। फ्लीट ने यह भी बतलाया था कि इस संवत् का किसी न किसी प्रकार सातवाहनों के पतन के साथ संबंध है जो सन् २४८ ई० में हुश्रा था। इस पर प्रो० रैप्सन ने कहा था—

"परंतु नवीन संवत् का प्रचार किसी नवीन शक्ति की सफल स्थापना का सूचक समसा जाना चाहिए, न कि आंध्रों के प्राथमिक प्रारंभ अथवा पतन का सूचक होना चाहिए।"

१. Coins of Andhra Dynasty. पु॰ १६२।

श्रीर प्रो० रैप्सन ने इस बात परभी जोर दिया था कि श्राभीरों श्रीर त्रैकूटों का संबंध स्थापित करना श्रीर उन्हें एक ही राजवंश का सिद्ध करना श्रसंभव हैं; बल्कि यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे लोग एक ही जाति के थे, क्योंकि इस बात का कहीं कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। इसके सिवा श्राभीर लोग जो पश्चिमी शकों के विरुद्ध उठे थे, उनका समय सन् २४८ ई० से बहुत पहले श्रथीत सन् १८८-१९० के लगभग था।

§ १०६. त्रैकूटक लोग वाकाटकों के करद और अधीनस्थ थे और उन्होंने भी उसी संवत् का प्रयोग किया था, जिस संवत् का प्रयोग प्रवरसेन प्रथम ने किया था; और इससे यही सूचित होता है कि वे वाकाटकों के अधीनस्थ थे। त्रैकूटक राजा अपने नाम के साथ महाराज की पदवी लगाते थे जो करद और अधीनस्थ राजाओं की उपाधि थी। वाकाटक साम्राज्य के पश्चिमी भाग में इस संवत् का जो प्रचार मिलता है, उससे यही सूचित होता है कि इसका प्रचार वाकाटकों के करद और अधीनस्थ राजाओं में था। प्रभावती गुप्ता के समय से लेकर प्रवरसेन द्वितीय के समय तक के अलग अलग राजाओं ने अपने शासन-काल के वर्षों का जो प्रयोग किया है, वह एक ऐसे समय में किया था, जब कि वाकाटकों के राज-दरबार में गुप्तों का प्रभाव अपनी चरम सीमा तक पहुँचा हुआ था।

§ १०७. डा० फ्लीट को इस संबंध में केवल यही आपित थी
कि त्रिकट का, जहाँ ईसवी पाँचवीं शताब्दी में इस संवत् का

१. विसेंट स्मिथ कृत Early History of India. ए० २२६ पाद-टिप्पणी, जिसमें डा॰ डी॰ श्रार॰ भांडारकर का मत उद्घृत है।

प्रचार पाया जाता है, चेदि ( बुंदेलखंड और बघेलखंड ) के साथ, जिससे सन् २४८ ई० वाला संव संबद्धत् है, कोई संबंध देखने में नहीं आता। पर वाकाटकों के जिस इतिहास का पता चला है, उसे देखते हुए यह आपिता भी दूर हो जाती है। हम देखते हैं कि प्रवरसेन प्रथम के समय में चेदि देश में यह संवत् प्रचलित था। पहले फ्लीट का मत था कि शर्वनाथ के वर्ष सन् २४८ ई० वाले संवत् के हैं; श्रीर यही मत ठीक जान पड़ता है। इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि महाराज हस्तिन गुप्तों का अधीनस्थ था; श्रोर इसीलिये इस बात की श्रावश्यकता हुई थी कि वाकाटक साम्राज्य के अंतर्गत महाराज शर्वनाथ के राज्य और गुप्त साम्राज्य के द्रांतर्गत हस्तिन् के राज्य के बीच में सीमा निश्चित करनेवाला स्तंभ स्थापित किया जाय। शर्वनाथ श्रौर हस्तिन दोनों ही अधीनस्थ तथा करद राजा थे और हस्तिन् निश्चित रूप से गुप्तों का अधीनस्थ और करद था। इसलिये शर्वनाथ वाकाटकों का ही करद श्रीर श्रधीनस्थ हो सकता था, जिसकी राजधानी अथवा नचना नगर उच्चकल्प या बचहरा ( नौगढ़ रियासत ) से कुछ ही मीलों की दूरी पर था।

§ १०८. दो बातें ऐसी हैं जिनसे सिद्ध होता है कि सन् २४८ ई० वाला संवत् वाकाटक संवत् था। पुराणों में सातवाहनों के पतन के वर्णन के उपरांत कहा गया है कि सातवाहनों के उपरांत उनके साम्राज्य पर श्रधिकार करनेवाला विध्यशक्ति था। श्रतः जब एक नई शक्ति का उत्थान होगा, तब तुरंत ही श्रथवा उसके कुछ बाद श्रवश्य ही एक नए संवत् का प्रचार होगा; श्रौर गुप्त संवत् समुद्रगुप्त के शासस-काल के श्रंतिम दिनों में श्रथवा चंद्रगुप्त दितीय के शासन-काल में प्रचलित हुआ था। समुद्रगुप्त

के जो नकली ताम्रलेख हैं श्रोर जो गया तथा नालंदा के ताम्रलेख कहलाते हैं श्रोर जो श्रमली ताम्रलेखों की नकल हैं श्रोर उन्हें देखकर बनाए गए हैं उन पर शासन-काल या राज्या रोहण के वर्ष दिए गए हैं। इस संबंध में ध्यान रखने की दूसरी बात यह है कि प्रवरसेन प्रथम ही सम्राट् हुश्रा था श्रोर उससे पहले के सम्राटों श्रथांत् कुशन सम्राटों का एक स्वतंत्र संवत् था। उन दिनों एक नये साम्राज्य की स्थापना का एक मुख्य लक्ष्मण यह भी हो गया था कि एक नया संवत् चलाया जाय। समुद्रगुप्त ने भी ऐसा ही किया था श्रोर उसने भी प्रवरसेन की तरह श्रपने पिता के राज्याभिषेक के समय से संवत् चलाया था। यह स्पष्ट है कि उसने भी वाकाटकों का ही श्रनुकरण किया था श्रोर उसका उदाहरण हमें एक प्रतिकारी कार्य की भाँति सहायता देता है।

इसिलये सन् २४८-४६ वाले संवत् को, जिसका आरंभ ४ सितंबर सन् २४८ ई० को हुआ था, हम चेदि का वाकाटक संवत् कहेंगे।

१. कीलहार्न, एपिग्राफिया इंडिका, खंड ६, पृ० १२६।

२. उच्चकल्प के महाराज जयनाथ के वर्ष यदि सन् २४ = ई० वाले संवत् के मान लिए जायँ तो उसके कारी-तलईवाले ताम्रलेख, जिन पर संवत् १७४ दिया है, सन् ४२२ ई० के ठहरते हैं, श्रीर यदि इम बीच में ४५ वर्ष या इसके लगभग का श्रंतर मान लें तो जयनाथ का पिता व्याघ प्रश्वीपेण प्रथम के समय में नवयुवक रहा होगा श्रीर उसने श्रपने

राजा की राजधानी में अवश्य कुछ दान-पुराय किया होगा; श्रौर उस दशा में यह वही व्याघ्रदेव हो सकता है जिसके तीन शिलालेख गंज श्रौर नचना में मिले हैं। पर हाँ, इस समय जो सामग्री उपलब्ध है, केवल उसी के श्राधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों व्यक्ति एक ही थे। पर यदि वे दोनों एक ही हों तो फिर जयनाथ के दिए हुए वर्ष सन् २४ ८ ई० वाले संवत् के ही होने चाहिएँ।

## तीसरा भाग

मगध (३१ ई० पू० से सन् ३४० ई० तक) और गुप्त भारत (सन् ३४० ई०) राजाधिराज पृथिवीमवित्व-दिवं-जयत्य-अप्रतिवार्यवीर्यः।

श्रर्थात् श्रप्रतिवार्य (जिसका निवारण या सामना न किया जा सके ) शक्ति रखनेवाले महाराजाधिराज देश की रच्चा करके स्वर्ग को जीतते हैं।—समुद्रगुप्त का श्रश्वमेधवाला सिक्का।

श्रासमुद्रक्षितीशानाम् श्रा-नाकरथ-त्रत्मेनाम्।

—कालिदास।

११. सन् ३१ ई० पू० से २५० ई० तक का मगभ का इतिहास श्रीर गुर्तों का उदय) सन् २७५ से ३७५ ई० तक)

§ १०६. पुराणों में कहा गया है कि जब कग्रवों का पतन हो गया, तब मगध पर आंध्रों (सातवाहनों) का राज्य हो गया। इलाहाबाद जिले के भीटा नामक स्थान पाटलिपुत्र में आंध्र में खुदाई होने पर सातवाहनों के जो सिक्के और लिच्छवी मिले हैं, उनसे पुराणों के इस कथन का समर्थन होता है। पटने के पास कुम्हराड़ नामक स्थान में मेरे सामने डाक्टर स्पूनर ने जो एक सातवाहन सिका खोदकर निकाला था, उसे मैंने पढ़ा है। जब मगध में कग्रवों

का पतन हो गया (ई० पू० ३१) तब उसके बाद पाटलिपुत्र और मगध में सातवाहनों का राज्य पचास वर्षों से अधिक न रहा होगा। लिच्छवी-वंश के जयदेव द्वितीय का जो नेपालवाला शिलालेख है और जिस पर श्रीहर्ष संवत् १४३ (=सन् ७४८ ई०) दिया है, उसमें कहा गया है कि जयदेव प्रथम से २३ पीढ़ियाँ पहले उसका पूर्व पुरुष सुपुर्य लिच्छवी हुआ था जिसका जन्म पुष्पपर नगर में हुआ था। डा० फ्लीट ने हिसाब लगाकर जयदेव प्रथम का समय लगभग सन ३३० ई० से ३४४ ई० तक निश्चित किया है ( यदि इन ते इस राजाओं की लंबी सची के प्रत्येक राजा के लिये हम श्रीसत में लगभग पंद्रह वर्षों का भी समय रख लों तो हम कह सकते हैं कि सुपूष्य ईसवी पहली शताब्दी के आरंभ में हुआ था। पाटलिपुत्र पर श्रधिकार करने के लिये लिच्छवियों ने सातवाहन सम्राट से श्राज्ञा प्राप्त की होगी। श्रथवा कई शताब्दियों से लिच्छवी लोग मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार करना चाहते थे, श्रीर इसलिथे यह भी संभव है कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से ही उस पर अधिकार कर लिया हो। उत्तरी भारत में केड-फिसस और वेम केडफिसस के आ पहुँचने के कारण सातवाहन सम्राट के कामों में अवश्य ही गड़बड़ी पड़ो होगी, और इसी कारण पाटलिपुत्र में जो स्थान रिक्त हुत्रा था, उसकी पूर्ति करने

१. इंडियन एंटिक्वेरी, खंड ९, पृ० १७८; फ्लीट-कृत Gupta Inscriptions की प्रस्तावना, पृ० १८४-१८५ ।

र. फ्लीट-कृत Gupta Inscriptions की प्रस्तावना, पृ० १३५, १६१ और इंडियन एंटिक्वेरी, खंड १४, पृ० ३५०।

के लिये लिच्छवियों को यथेष्ट अवसर मिल गया होगा। हम यह भी मान सकते हैं कि उस शताब्दी के अंत में जब कनिष्क का वाइसराय या उपराज वनस्पर आगे बढ़ने लगा था, तब पाटलिपुत्र पर से लिच्छवियों का अधिकार उठ गया होगा।

६ ११०. जब लिच्छवी लोग लगभग एक सौ वर्षों तक पाट-लिपुत्र को अपने अधिकार में रख चुके थे, तब भार-शिवों के द्वारा गंगा की तराई के स्वतंत्र कर दिए जाने कोट का चत्रिय राजवंश पर लिच्छवियों ने अवश्य ही अपने मन में समका होगा कि हम मगध पर फिर से अपना राज्य स्थापित करने के अधिकारी हैं। परंतु जब भार-शिवों ने फिर से देश का राजनीतिक संगठन किया था, तब हमः देखते हैं कि मगध पर श्रार्य-धर्म को न माननेवाले लिच्छ~ वियों का अधिकार नहीं था, बल्कि एक सनातनी क्षत्रिय-वंश का अधिकार था। कौ मुदी-महोत्सव में इस वंश को "मगध-कुल" कहा गया है और समुद्रगुप्त ने इसे "कोट-कुल" कहा है। जान पड़ता है कि इस वंश के संस्थापक का नाम कोट था। इस कोट का जो वंशज समुद्रगुप्त का समकालीन था श्रीर इलाहाबादवाले शिलालेख के आरंभिक अंश में से जिसका नाम मिट गया है, वह कोट-कुलज कहलाता है। मगध के इन राजाश्रों के नामों के श्रंत में "वर्म्मन्" होता था । श्रवश्य ही इस वंश की स्थापना सन् २००-२४० ई० के लगभग हुई होगी।

१. देखो ऊपर पहला भाग ( § ३३ )।

२. देखो Bhandarkar Annals १६३०, खंड १२, पृ० ५० में और उसके आगे मेरा लिखा हुआ Historical Data in

§ १११. गुप्त लोग मगध में किसी स्थान पर सन् २०४ ई० के लगभग प्रकट होते हैं। इनमें का पहला राजा गुप्त एक करद और अधीनस्थ राजा के रूप में उदित होता गुप्त और चंद्र है। आगे चलकर हम देखते हैं कि आरंभिक गुप्तों का संबंध इलाहाबाद (प्रयाग) और अवध (साकेत) से था, क्योंकि ऐसा जान पड़ता है कि महाराज गुप्त की जागीर इलाहाबाद के आस-पड़ता है कि महाराज गुप्त की जागीर इलाहाबाद के आस-पड़ता है कि महाराज गुप्त की जागीर इलाहाबाद के आस-पास कहीं थी। इसी का पुत्र घटोत्कच था और घटोत्कच का पुत्र इस वंश का ऐसा पहला राजा था जिसने अपने वंश के संस्थापक गुप्त का नाम अपने वंश-नाम के रूप में प्रचलित किया था; और तभी से इस वंश के राजा अपने नाम के अंत में "गुप्त" शब्द रखने लगे थे। उसका नाम चंद्र था। कौसुदी-महोत्सव में इस चंद्र का प्राकृत नाम चंडसेन मिलता है। जिस समय इस

the drama Kaumudi Mahotsava ( कौमुदी महोत्सव नाटक में ऐतिहासिक तथ्य )।

२. प्रभावती गुप्ता (पूनावाले प्लेट, एपिग्राफिया इंडिका, १५) ने इसे बहुत ही उपयुक्त रूप से "श्रादिराज" कहा है।

१. चंद्र का जो प्राकृत में चंड हो जाता है, इसके प्रभाव के लिये सातवाहन राजा चंडसाति का वह श्रमिलेख देखो जो एपिग्राफिया इंडिका, खंड १८, ए० ३१७ में प्रकाशित हुश्रा है श्रौर श्री चंद्रसाति के सिक्के जिनमें "चंद्र" के स्थान पर "चंड" श्रंकित है। देखो रैप्सन कृत Coins of Andhras, ए० ३२। इसी प्रकार नाम के श्रंत का जो 'सेन" शब्द छोड़ दिया गया है, उसकी पृष्टि इस बात से होती है कि इसी राजा ने बसंतसेन को बसंतदेन कहा है। (देखो

चंद्र का उदय हुआ था, उस समय पाटलिपुत्र में मगध का राजा सुंदर वर्म्मन राज्य करता था। इसके प्रासाद का नाम सु-गांग था और उसी प्रासाद में रहकर यह शासन करता था। खारवेल-वाले शिलालेख में इस प्रासाद का नाम "सु-गांगीय" दिया है श्रीर मुद्रा-राक्ष्स में इसे सु-गांग प्रासाद कहा गया है। इस प्रकार राजनगर पाटिलपुत्र अपने प्राचीन प्रासाद समेत सुंदर वम्मी श्रोर चंद्र के समय तक ज्यों का त्यों मौजूद था। राजा सुंदर वर्म्मन की अवस्था अधिक हो गई थी और वह वृद्ध था; और उसका दो ही तीन वर्षों का एक बचा था जो अभी तक दाई की गोद में रहता था। आन पड़ता है कि इस शिशु राजकुमार के जन्म से पहले ही मगध के राजा ने चंद्र अथवा चंद्रसेन को दत्तक रूप में ले रखा था। चंद्र यद्यपि राजा का कृतक पुत्र था, परंतु फिर भी अवस्था में बड़ा होने के कारण अपने आपको राज्य का उत्तरा-धिकारी समझता था। उसने उन्हीं लिच्छवियों के साथ विवाह-संबंध स्थापित किया था जो उसी कौ मुदी-महोत्सव नाटक में मगध के शत्रु कहे गए हैं ,। लिच्छवियों ने चंद्र को साथ लेकर एक बहुत बड़ी सेना की सहायता से पाटलिपुत्र पर घेरा डाला था। उसी युद्ध में वृद्ध राजा सुंदर वर्म्मन् मारा गया था। सुंदर् वर्म्मन् के कुछ स्वामिनिष्ठ मंत्री शिशु राजकुमार कल्याण वर्म्मन् को किसी प्रकार वहाँ से उठाकर कि किंकधा की पहाड़ियों में ले गए थे। चंद्र

Gupta Inscriptions की प्रस्तावना, पृ० १८६ श्रीर उसके श्रागे )। दहसेन ने श्रपने सिकों पर श्रपना नाम 'दह-गण्' दिया है। C. A. D. पृ० १६४ )।

१. यह नाटक श्रांध्र रिसर्च सोसाइटी के जरनल, खंड २ श्रीर ३ में प्रकाशित हुश्रा है।

ने एक नवीन राज-कुल की स्थापना की थी। कौ मुदीमहोत्सव की क्रुद्ध रचयित्री ने जिच्छिवियों को म्लेच्छ श्रौर चंडसेन को कारस्कर कहा है; श्रोर कारस्कर का श्रथे होता है—एक जाति हीन या छोटी जाति का ऐसा श्राइमी जो राज-पद के उपयुक्त न हो।।

§ ११२. चंद्रगुप्त प्रथम आगे चलकर बहुत अधिक भाग्यशाली और वैभव-संपन्न हुआ था। परंतु उसका परवर्ती इतिहास वत-लाने से पहले हम यहाँ यह देखना चाहते गुतों की उत्पिच हैं कि क्या गुप्तों की जाति का भी कुछ पता चल सकता है; क्योंकि उनकी जाति का प्रश्न अभी तक रहस्यमय बना हुआ है और उसका कुछ भी पता नहीं चला है। तत्कालीन अभिलेखों आदि से हमें निम्निलिखित तथ्य मिलते हैं—

- (क) गुप्तों ने कहीं अपनी उत्पत्ति या मूल और जाति आदि का कोई उल्लेख नहीं किया; मानों उन्होंने जान-बूझकर उसे छिपाया हो। और
- (ख) वे लोग धारण नामक उप-जाति के थे। गुप्त महारानी प्रभावती गुप्ता के श्रमिलेख से हमें इस बात का पता चलता है कि वह धारणा गोत्र की थी<sup>२</sup>। जान पड़ता है

१. किं परिस वंगास्त से रात्र्यसिरी ?—कौमुदी-महोत्सव, श्रंक ४, पृ० ३०।

२. एपिप्राफिया इंडिका, खंड १५, पृ० ४१। साथ ही मिलास्रो उक्त ग्रंथ के पृ० ४२ की पाद-टिप्पणी।

कि उस अभिलेख में उसने अपने पिता का गोत्र दिया है; क्योंकि उसके पति का गोत्र भिन्न (विष्णु-वृद्ध ) था। कौमुदी महोत्सव से हमें इस संबंध में एक और वात यह मालूम होती है कि वह कारस्कर जाति का था। बौधायन में कहा है कि कारस्कर एक छोटी जाति है और इस जाति के लोगों के यहाँ ब्राह्मणों को नहीं जाना चाहिए; श्रौर यदि वे जायँ भी तो उनके यहाँ से लौट-कर उन्हें प्रायश्चित्त अथवा अपनी शुद्धि करनी चाहिए । बौधा-यन में कारस्कर लोग पंजाबी अरहों के मेल में रखे गए हैं और अरट्ट का शब्दार्थ होता है- "प्रजातंत्री"। उनका ठीक निवास-स्थान हेमचंद्र ने बतलाया है श्रीर शाल्वों की व्याख्या करते समय कहा है कि वे कार नामक तराई के रहनेवाले हैं?। कारपथ या कारापथ नामक स्थान हिमालय के नीचेवाले प्रदेश में था<sup>3</sup>। शाल्व लोग मद्रों के एक विभाग के थे और स्यालकोट में रहते थे, जहाँ वे सियाल कहलाते थे; श्रीर यह सियाल "शाल्व" से ही निकला है; श्रौर यह "शाल्य" भी लिखा जाता है श्रौर यह नाम श्रव तक प्रचलित है। इसलिये कारस्कर लोग पंजाब के रहनेवाले थे और मद्रों के एक उप-विभाग थे। हमें यह भी ज्ञात है कि मद्र लोग वाहीक श्रीर जार्तिक भी

१. बौधायन-कृत धर्म-सूत्र १. १. ३२.

२. हेमचंद्र-कृत श्रमिधान-चिंतामणि ४, पृ॰ २३. शास्त्रस्तु कार-कुत्तीया।

३. रघुवंश, १५. ६०. विल्सन का विष्णु-पुरागा, खंड ३, पृ० ३६०.

४. विल्सन ऋौर हाल का विष्णु-पुराण, खंड ५, पृ० ७०.

कहलाते थे । इस प्रकार मद्रक समाज कई उप-विभागों के योग से बना था जिनमें शाल्व और यत्री अथवा जार्तिक लोग भी थे जिन्हें हम आजकल "जाट" कहते हैं और साथ ही कई दूसरे उप-विभाग भी थे अब हम यहाँ पाठकों को चंद्रगोमिन के ज्याकरण का वह उदाहरण स्मरण कराते हैं जिसमें कहा गया है—"जार्त (राजा) ने हूणों को परास्त किया।" यहाँ जार्त शब्द से मुख्यतः स्कंदगुप्त का अभिप्राय है । इस प्रकार हमें कई भिन्न भिन्न साधनों से इस एक ही बात का पता चलता है कि गुप्त लोग कारस्कर जाट थे, जो पंजाब से चलकर आए थे। मेरी समम में आज-कल के ककड़ जाट उसी मूल समाज के प्रतिनिधि

१. रोज-इत Glossary of Punjab Tribes and Castes १. ५६. ब्रियर्शन-इत Linguistic Survey of India, खंड ६, भाग ४, पृ० ४० पाद ८. महाभारत, कर्ण पर्व (श्लोक २०३४.)

२. मद्रक के संबंध में देखों मेरा लिखा हिंदू राज्यतंत्र, पहला भाग पृ॰ १६६-१६७. इसका अर्थ होता है—''मद्र राज्य का निष्ठ नागरिक''।

३. Gupta Inscriptions, पृ० ५४, ( पं० १५ ); पृ० ५६ ( पं० ४ ), दो श्रिभिलेखों ( भीतरी श्रीर जूनागढ़वाले ) में एक प्रसिद्ध श्रीर निर्णयक युद्ध का वर्णन है। परन्तु यशोवर्म्मन् ने कश्मीर पर केवल चढ़ाई की थी, (Gupta Inscription, पृ० १४७, पं० ६), श्रीर यशोधर्म्मन् की श्रधीनता हू गों ने बिना किसी युद्ध के ही स्वीकृत कर ली थी।

४. मिलाश्रो रोज इत Glossary २. २६३, पाद-टि॰। इस नाम का उचारण 'ककड' भी होता है।

हैं, जिस समाज के गुप्त लोग थे। कारस्करों में गुप्त लोग जिस विशिष्ट उप-विभाग के थे, उसका नाम जारण था प्रभावती गुप्ता के अभिलेख (पूना प्लेट्स) में जो 'गोत्र' शब्द आया है, उसका मतलब जातीय उप-विभाग से ही है। अमृतसर में धारी नाम के एक प्रकार के जाट पाए जाते हैं '; और इस 'धारी ' शब्द की तुलना हम प्रभावती गुप्ता के संस्कृत शब्द 'धारण' से कर सकते हैं। इस बात का पूरा पूरा समर्थन कौ मुदी-महोत्सव से भी होता है और चंद्रगोमिन से भी होता है जो निस्संदेह एक गुप्त गंथकार था।

§ ११३. संभवतः मद्रक जाट उन दिनों बहुत हीन जाति के नहीं समसे जाते थे, क्योंकि यदि वे लोग छोटी जाति के होते तो राजा [सुंदरवर्म्मन् कभी चंद्रसेन को अपना दत्तक बनाने का विचार न करता। जान पड़ता है कि पहले वह चंद्र को ही अपना सारा राज्य देना चाहता था। परंतु जब किसी छोटी रानी के गर्भ से कल्याणवर्म्मन् का जन्म हुआ (कल्याणवर्म्मन् के संबंध में जो "माताएँ" शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे सूचित होता है कि उसकी कई सौतेली माताएँ थीं) तब दत्तक पुत्र और उसे दत्तक लेनेवाले पिता में मजाड़ा आरंभ हुआ। प्रजा ने जो उस समय चंद्र का बहुत अधिक विरोध किया था, उसका वास्तविक कारण यही था कि उन दिनों लोग कारस्करों को इसलिये बुरा सममते थे कि वे लोग सनातनी चातुर्वर्णाश्रम के अंतर्गत नहीं थे। महाभारत में मद्रकों को भी इसीलिये निंदनीय माना गया है। उन लोगों में

<sup>ং.</sup> Glossary of Tribes & Castes of the Panjab & N. W. Frontier, ভার ২, দু০ ২২৭.

केवल एक ही जाति थी और समाज के सब लोग समान तथा स्वतंत्र सममे जाते थे। श्रीर गंगा के दोश्राव में रहनेवाले समाज के निश्चित नियमों से यह बात ठीक नहीं थी। इस संबंध में श्रापस में उत्तर-प्रत्युत्तर भी हो गया था। कौ मुदी-महोत्सव ने कारकरों को इसलिए ताना दिया था कि वे शासक बन रहे थे; श्रीर इसके उत्तर में गुप्तों ने कहा था कि—''हम श्रित्रयों का नाश कर डालोंगे।''

§ ११४. श्रव हमें पौराणिक इतिहास से इस बात का पता चलता है कि किनिष्क के शासन-काल में और कदाचित उसके उत्तराधिकारी के शासन-काल में भी वनस्पर ने शासन-कार्यों के लिये कुछ मद्रकों को श्रपने यहाँ बुलवाया था। परंतु चंद्रगुप्त प्रथम श्रपने सिक्कों में जो पंजाब की सैनिक वदीं पहने हुए दिखाई देता है, उससे जान पड़ता है कि जब भार-शिवों ने मद्रक देश को स्वतंत्र कर दिया था, तब उसके कुछ ही दिन बाद चंद्रगुप्त प्रथम के वंश के लोग पंजाब से चलकर इस श्रोर श्राए थे। बहुत संभव है कि भार-शिव राजा ने चंद्र को बिहार श्रोर कौशांबी के बीच की कोई जागीर दी हो; क्योंकि पाटलिपुत्र की नगर परिषद् ने जब चंद्रगुप्त प्रथम को राज्यच्युत करने की घोषणा की थी, तब वह श्रपनी सीमा पर शवरों का विद्रोह दमन करने के लिये गया हुआ था।

§ ११५. एक तो चंद्रगुप्त प्रथम कुछ छोटी जाति का था; श्रौर दूसरे लोग यह भी समभते थे कि उसने चंद्रगुप्त प्रथम का मगध पर अनुचित रूप से श्रधिकार कर निर्वासन लिया है और वह नियमानुमोदित रूप से मगध का स्वामी नहीं हो सकता। श्रौर फिर सबसे बढ़कर बात यह हुई थी कि वह हिंदुओं की परंपरागत

शासन-प्रणाली के अनुसार नहीं चलता था, और इसीलिये मगधवाले उससे बहुत नाराज थे। मगध की प्रजा के साथ वह कुछ शत्रुता भी रखता था और प्रायः उनके दमन का ही प्रयत्न करता रहता था। को मुदी-महोत्सव में कहा गया है कि चंडसेन ने प्रमुख नागरिकों को कारागार में बंद कर रखा था। मगधवाले समभते थे कि उसी ने अपने पिता की हत्या की थी। लोग पुकार पुकार कर कहने लगे कि वह क्षत्रिय नहीं है, जिस बढ़ राजा ने उसे दत्तक लिया था, उसकी उसने युद्ध-क्षेत्र में हत्या कर डाली है; उसने अपनी सहायता के लिये मगध के वंशानुक्रमिक शत्रु लिच्छवियों को बुलाया है; और उसने एक ऐसी स्त्री के साथ विवाह किया है जो न तो मगध की ही है और न सनातनी हिंदू ही है। और इन सब बातों के साथ हम यह भी कह सकते हैं कि उसने ब्राह्मण सम्राद् प्रवरसेन प्रथम का साम्राज्याधिकार मानने से इन्कार कर दिया था।

§ ११६. लिच्छवियों की शक्ति की सहायता से और उनके संरक्षण के बल पर उसने मगध के निवासियों की स्वतंत्रता पैरों तले रौंद डाली थी और प्रमुख नागरिकों को कारागार में बंद

१. जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, इस बात के श्रीर भी कई उदाइरण ज्ञात हैं जिनमें नए राजाश्रों ने सिंहासन पर बैठने के समय श्रपने नाम का पिछला श्रंश बदल ढाला था। इसी प्रकार चंद्रसेन ने भी श्रपना नाम बदलकर नया नाम चंद्रगुप्त रखा था। परंतु उसके विरोधी श्रीर शत्रु सभ-कालीन लोग उसे उसी पुराने श्रीर तुच्छ नाम से पुकारते थे, श्रीर इसलिये उसके संस्कृत नाम चंद्र का देशज उच्चारण "चंड" का व्यवहार करते थे कि उसमें श्लेष था (चंड का एक और श्रर्थ होता है—उग्र या भीषण् )।

कर दिया था। इस प्रकार अलबेरूनी ने उस समय एक सत्य और परंपरागत ऐतिहासिक तथ्य का ही उल्लेख किया था, जिस समय उसने यह कहा था कि गप्त-काल का राजा अथवा राजा लोग निर्देय और दुष्ट थे। रिंदुओं की स्मृतियों में राष्ट्रीय संघटन और व्यवस्था के ऐसे नियम पहले से लिखे हुए वर्त्तमान थे जिनका यह विधान था कि जो राजा अत्याचारी हो अथवा जिसके हाथ अपने माता-पिता के रक्त से रंजित हों, उस राजा का नाश कर डालना चाहिए<sup>९</sup>। इसलिये मगधवालों ने एक योजना प्रस्तुत की और वे चंद्रगुप्त प्रथम के विरुद्ध उठकर खड़े हो गए। उन्होंने वाकाटक प्रदेश (पंपासर) से कुमार कल्याणवर्म्मन को बुलवा लिया था और पाटलिपुत्र के सुगांग प्रासाद में उसका राज्यामिषेक कर डाला था। इस संबंध में कौ मुदौ-महोत्सव की रचयित्री ने बहुत ही प्रसन्न होकर कहा था—"वर्णाश्रम धर्म की फिर से प्ररिष्ठा हुई है, चंडसेन के राजकुल का उन्मूलन हो गया है<sup>,,२</sup>। यह घटना उस समय की है, जब कि चंद्रगुप्त विद्वीही शवरों के साथ लड़ने के लिये एक ऐसे स्थान पर गया हुआ था जो रोहतास और अमरकंटक के मध्य में था। यह विदेशी राजा सन् ३४० ई० के लगभग मगध से निकाला गया थाः क्योंकि कहा गया है कि उस समय कल्याण वम्मी हिंदुओं के नियमों के अनुसार अपना राज्याभिषेक कराने के लिए पूर्ण रूप से

१. Hindu Polity, दूसरा भाग ४०, १८६.

२. प्रकटितवर्गाश्रमपथमुन्मूलितचंडसेनराजकुलम् । — कौमुदी-महो-स्वव, श्रंक ५ ।

वयस्क हो गया था । जिस वर्ष कल्याण वर्म्मा का राज्याभिषेक हुत्रा था, उसी वर्ष मथुरा के राजा की कन्या के साथ उसका विवाह भी हो गया था।

६ ११७. गुप्त लोग जो बिहार से निर्वासित हुए थे, वह अधिक समय के लिये नहीं हुए थे; केवल सन् ३४० ई० से ३४४ ई० तक ही वे बिहार से बाहर रहे थे परंतु उनके गुप्तों का विदेश-वास इस विदेश-वास का एक बहुत बड़ा परि-श्रीर उनका नैतिक रूर एाम हुआ था श्रीर उसका भविष्य पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ा था। उनके इस परिवर्त्तन विदेश-वास के परिग्णाम-स्वरूप केवल विहार का ही नहीं विलक सारे भारत का इतिहास ही विल्कुल बदल गया था। अब गुप्तों का वंश ऐसे विदेशियों का वंश नहीं रह गया था जो राज्य पर अनुचित रूप से अधिकार कर लेने-वाले सममे जाते थे, बल्कि वह परम हिंदू-मागधों का एक ऐसा वंश वन गया था जो धर्म, ब्राह्मण, गौ तथा हिंदू-भारत के साहित्य तक्ष्मण-कला, भाषा, धर्म-शास्त्र, राष्ट्रीय संस्कृति श्रौर राष्ट्रीय सभ्यता के संरक्षक और समर्थक थे। समुद्रगुप्त के राजकीय जीवन का त्रारंभ वाकाटकों की अधीनता में एक करद और अधीनस्थ शासक के रूप में हुआ था और उसके वाकाटकों का गंगा देवी-

१. पाटलिपुत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का ऋघाकर सन् ३२० ई० में हुआ और राज्याभिषेक २५ वर्ष की अवस्था में होता था। कल्यागु-वम्मा लगभग २० वर्षों तक विदेश में रहा था और इसलिये पाटलिपुत्र पर उसका फिर से अधिकार लगभग सन् ३४० ई० में हुआ होगा।

वाला साम्राज्य-चिह्न अपने सिकों पर श्रंकित कराया था और केवल राजा की उपाधि प्रह्मा की थी। उस समय उसने किसी प्रकार के राजकीय चिह्न नहीं धारण किए थे जैसा कि व्याच वर्गवाले सिकों पर दी हुई उसकी मूर्ति से प्रकट होता है। परंतु श्रंत में उसने गर्वपूर्वक अपने साम्राज्य के सोने के सिक्कों पर गरुड़-ध्वज भी अंकित कराया था; और इतिहास में बहुत ही थोड़े से राजाओं को इस प्रकार अपने सिक्कों पर गरुड़-ध्वज अंकित कराने का सौभाग्य श्रीर संतोष प्राप्त हुत्र्या है। श्रपना साम्राज्य स्थापित करने के उपरांत उसने अपने जो सिक्के चलाए थे, उनपर उसने हिंदू-वीर श्रौर हिंदू-श्रादर्श की इस प्रकार श्रभिव्यक्ति की थी कि उसने उनपर श्रंकित करा दिया था कि मैंने सारे देश पर विजय प्राप्त करके उसका शासन इतनी उत्तमता से किया है कि श्रपने लिये स्वर्गपद प्राप्त कर लिया है (देखो ऊपर पृ० २४३)। वाकाटक-सम्राट् के अनुकरण पर उसने संस्कृत को राजकीय भाषा बनाकर उसे अपने द्रबार में स्थान द्या था और पाटलिपुत्र के साम्राज्य-सिंहासन पर श्रासीन होकर श्रश्वमेध यज्ञ किए थे।

ई ११७. क. पाटिलपुत्र से निकाल दिए जाने पर जिस समय चंद्रगप्त प्रथम या तो बहुत अधिक दुःखी होने के कारण और या युद्ध में घायल होने के कारण मरने अयोध्या और उसका लगा था, उस समय उसने समुद्रगुप्त को, प्रभाव जो उसके छोटे लड़कों में से एक था, अपने पास बुलाकर नेत्रों में आँसू भरकर और अपने मंत्रि-मंडल की स्वीकृति तथा सहमित थें कहा था— "अब तुम राजा बनो" (राज्य की रक्षा करों)। और इसके बाद

ही वह मर गया था । उसकी मृत्यु अवश्य ही गंगा के उस पार उसके संबंधी लिच्छवियों के राज्य में हुई होगी। उसका पुत्र समुद्रगुप्त भी लिच्छवियों का अधीनस्थ और संबंधी ही था और उस समय उसे साकेत का अर्थान् आस-पास का अवध का प्रदेश मिला होगा, जहाँ अयोध्या में हम इसके बादवाले शासनों में गुप्त सम्राटों को अपने दूसरे और प्रिय राजनगर में निवास करते हुए पाते हैं। अयोध्या में भी उन दिनों संस्कृति का एक केंद्र था। अयोध्या में ही वह किव अश्वघोष हुआ था जो इससे ठीक पहलेवाले अञ्चरवर्तक काल का कालिदास माना जाता है। वह बहुत बड़ा विद्वान् शिखरस्वामी भी अयोध्या का ही रहनेवाला था जो आगे चलकर रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का अमात्य या प्रधान मंत्री हुआ था । सनातनी परंपरा के अनुसार अयोध्या में ही रामचंद्र की राजधानी थी और इसीलिये समुद्रगुप्त ने अपने सबसे बड़े लड़के का नाम रामगुप्त रखा था; अभीर यह एक ऐसा नाम था जो सारी पुरानी हिंदू-सभ्यता को व्याप्त

१. Gupta Inscriptions, ए० ६।

२. बिहार श्रीर उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी का जरनल, खंड १८, पृ० ३७।

३. श्ररव ग्रंथकार श्रवू सालेह ने लोकप्रिय रम-पाल (रव्वाल) नाम श्रपने ग्रंथ में दिया है (वि० उ० रि० सो० का जनरल, १८ पृ० २१) श्रीर इसका मिलान हम गुप्तों की राजावलीवाले उन नामों से कर सकते हैं जो कर्नियम को श्रयोध्या में मिली थी। उस नामावली के नामों के श्रंत में "गुप्त" के स्थान पर "पाल" शब्द मिलता है। जैसे समुद्रपाल, चंद्रपाल श्रादि। A.S. R. खंड ११, पृ० ६६।

करनेवाला था। समुद्रगुप्त ने उस परंपरा को पूर्ण रूप से प्रहण् कर लिया था। समुद्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों के राज-नीतिक विधान का हिंदू विद्या एक अंग बन गई थी। उनके राष्ट्रीय कार्य तथा राजनीतिक स्वरूप विष्णु की राजस (अर्थात् राजात्रों के उपयुक्त ) भक्ति के साँचे में ढल गया था। वे भारतवर्ष के राज्य का विष्णु की ही भाँति दृढ़तापूर्वक श्रीर पोषण करने के लिये उठ छड़े हुए थे। उनकी भक्ति बहुत प्रवल श्रीर गंभीर है। वे विष्णु का ही ध्यान करते हैं और विष्णु में ही ध्यान करते हैं। समुद्रगुप्त श्रौर चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों श्रपने देवता के साथ मिलकर एक-रूप हो गए हैं। एरन में समुद्रगुप्त द्वारा स्थापित जो विष्णु की मूर्त्ति है, उसे जिस किसी ने देखा होगा, उसे स्वयं समुद्रगुप्त का भी स्मरण हो आया होगा और उसने उस मूर्त्ति में स्वयं समुद्रगुप्त की आकृति और परिच्छेद देखे होंगे श्रौर उदयगिरि में चंद्रगुप्त-गुहा में जो व्यक्ति विष्णुवराह की मूर्त्ति देखेगा, उसे यह स्मरण हो आवेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं ही ध्रुवदेवी का उद्धार कर रहा है । अपने समय की जो श्राध्यात्मिक श्रौर धार्मिक प्रवृत्तियाँ राजकीय श्रौर राष्ट्रीय भावों श्रादि को फिर से जन्म देती हैं, बिना उन्हें श्रच्छी तरह समभे कोई किसी राजनीतिक सुधार या रूपांतर का स्वरूप ठीक तरह से नहीं जान सकता और इसीलिये इस अवसर पर गुप्तों की इस प्रकार की सब बातों का ठीक ठीक स्वरूप यहाँ जान लेना श्रावश्यक है ।

§ ११८. भीतरी में भी और मेहरौली में भी गुप्तों ने अपनी जो विजएँ विष्णु को अपींग् की थीं, जिस ठाठ-बाट से उन्होंने अश्व-

मिलाच्चो वि॰ उ॰ रि॰ सो॰ का जनरल, खंड १८, पृ॰ ३५।

मेध यज्ञ किए थे, जिस प्रकार उदारतापूर्वक उन यज्ञों में उन्होंने दान दिए थे और जिस ठाठ से अपने गरुडमदंक सिक्के प्रचित्त किए थे, उन सबका ठीक ठीक अभिप्राय बिना उक्त मृत मंत्र को जाने कभी समम्म में नहीं आ सकता। हम इन्हें हिंदू-मुगल कह सकते हैं, परंतु इनमें न तो मुगलोंवाली क्रूरता ही थी और न चित्र-भ्रष्टता ही; और बिना इस कुंजी के इनके रहस्य का उद्घाटन नहीं हो सकता। बिना इसके आपको इस बात का पता नहीं चल सकता कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस प्रकार प्राण-दंड की प्रथा उटा दी थी के किस प्रकार उसने हिंदुत्व के बैभव की कीर्त्ता को चरम सीमा पर पहुँचा दिया था और किस प्रकार उसने उत्तम शासन की ऐसी सीमाएँ निर्धारित की थीं जिनका और अधिक विस्तार कोई राज-दंड नहीं कर सका था।

§ ११६. भार-शिवों से लेकर वाकाटकों के समय तक उसी
शिव का राज्य था जो सामाजिक त्याग और सन्यास का देवता
था, जो सर्वशिक्तमान ईश्वर का संहारक
प्राचीन और नवीन घम कप था और जो परम उदार तथा दानी होने
पर भी अपने पास किसी प्रकार की
संपित्त नहीं रखता था, जिसके पास कोई भौतिक वैभव नहीं
था, और जो परम उप्र तथा घोर था। परंतु इसके विपरीत
दूसरे गुप्त राजा तथा पहले गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त ने ईश्वर के उस
कप का आवाहन किया था जिसका कार्य राजकीय और
राजस है, जो अपने शरीर पर भभूत नहीं रमाता, बिटक स्वर्ण
के अलंकार धारण करता है, जो रचना और शासन करता

१. फा-इियान, सोलइवाँ प्रकरण ।

है, जो वैभव की रक्षा करता और उसे देखकर सुखी होता है श्रीर जो हिंदू-राजत्व का परंपरागत देवता है। विष्णु सब देव-तात्रों का राजा है, खूब अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनता है, सीधा तनकर खड़ा रहता है और अपनी प्रजा के राज्य का शासन करता है; जो वीर है श्रोर युद्ध का विजयदेवता है ( उसका चिन्ह चक्र है जो साम्राज्य का लक्ष्मण है ) और जो उन समस्त दुष्ट शक्तियों का अप्रतिहार्य रूप से नाश करता है जो विष्णु भगवान् के साम्राज्य पर त्राक्रमण करती हैं। युद्ध तथा विजय की धोषणा करने के लिये उसके एक हाथ में शंख है। तीसरे हाथ में शासन का दंड या गदा है और चौथे हाथ में कमल है जो उसकी प्रजा के लिये संपन्नता, वृद्धि श्रौर श्रानंद का सूचक चिह्न है। इस राजम देवता के धर्म को ही समुद्रगृप्त ने अपने वंश और देश का धर्म बनाया था। विष्णु के प्रति उसकी भक्ति इतनी श्रधिक है कि स्वथं उसका व्यक्तित्व विष्णु में ही विलीन हो जाता है। भगवद्गीता के शब्दों में उसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है—

"साध्वासाधूदय-प्रलय-हेतु पुरुषस्याचिन्त्यस्य भक्त्यवनतिमात्र ब्राह्ममुदुहृद्यस्य १।"

श्रीर उन दिनों की साहित्यिक प्रथा के श्रनुसार इस वर्णन का दोहरा श्रर्थ होता है। इसमें भक्त श्रीर उसके श्राराध्य देवता दोनों का ही एक ही भाषा में वर्णन किया गया है—जो लक्ष्मण श्राराध्य देवता के हैं, वही उसके भक्त के भी हैं। जो लोग हिंदू नहीं होंगे श्रथवा जो हिंदु श्रों की भक्ति का मर्भ न जानते होंगे, वे

१. Gupta Inscriptions, प्रु॰ ८, पं॰ २५।

यह वर्णन पढ़कर यही समफ्तेंगे कि यह ईश्वर के गुणों का पाखंड-पूर्ण ध्यान है। परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। भक्ति-मार्ग में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत यह है कि उसके आराध्य देव में अनन्यता होनी चाहिए-- रोनों में कुछ भी श्रंतर न रह जाना चाहिए। भक्त में धीरे धीरे उसके आराध्य देवता के गुण आने लगते हैं और तब अंत में भक्त का रूप इतना अधिक परिवर्त्तित हो जाता है कि वह अपने आराध्य देवता के साथ मिलकर एक हो जाता है। वह अपने देवता का प्रचारक और प्रतिनिधि रूप से काम करनेवाला बन जाता है। वह केवल मध्यवर्ती या निमित्ता मात्र वन जाता है श्रोर उसके सभी कार्य उसके श्राराध्य देवता या प्रभु को अपित होते हैं। गुप्त लोग अपने मन में इस बात का अनुभव करते थे और इस पर पूरा पूरा विश्वास रखते थे कि हम विष्णु के सेवक श्रोर कार्थकत्ता हैं, हम विष्णु की श्रोर से एक विशेष कार्य करने के लिये नियुक्त हुए हैं और विष्णु की ही भाँति हमें भी अनिधिकारी और धर्मश्रष्ट राजाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, विष्णु की ही तरह हमें पूर्ण रूप से सबका स्वामी बनकर उन पर शासन करना चाहिए; श्रीर विष्णु के हाथ का कमल जो यह कहता है कि हम सबको सुखी करेंगे, उसी के अनुसार भारतवर्ष के समस्त निवासियों को सुखी और प्रसन्न करना चाहिए। उन लोगों ने यह कार्य पूर्ण रूप से संपादित किया था श्रीर समुद्रगुप्त ने यह बात श्रच्छी तरह श्रपने मन में समभ ली थी कि हमने यह काम बहुत अच्छी तरह से पूरा किया और इस प्रकार हम स्वर्ग के अधिकारी बन गए हैं। विष्णु की तरह समुद्रगुप्त और उसके अधिकारियों ने भी भारतवर्ष को धन-धान्य से मली माँति पूर्ण कर दिया था श्रीर यहाँ संपन्नता, वैभव तथा संस्कृति की स्थापना कर दी थी।

## १२. सन् ३५० ई० का राजनीतिक भारत श्रीर समुद्रगुप्त का साम्राज्य

§ १२०. समुद्रगुप्त के प्रयागवाले स्तंभ पर जो शिलालेख श्रंकित है, उसमें उसके जीवन के सब कार्यों का उल्लेख है;

के संबंध में पुराणों में यथेष्ट वर्णन

श्रीर इस बात में कुछ भी संदेह नहीं है ३५० ई० के राज्यों कि उसकी यह जीवनी उसी के जीवन-काल में प्रकाशित हुई थी । उसमें उन राज्यों श्रौर राजाश्रों के वर्णन हैं जो गुप्त-साम्राज्य की स्थापना के समय

वर्तमान थे। परंतु फिर भी हम सममते हैं कि पुराणों में उन दिनों के राजनीतिक भारत का कदाचित् अपेक्षाकृत और भी अधिक विस्तृत वर्णन मिलता है। वास्तव में हमें पुराणों में समुद्रगुप्त के समय के भारत का पूरा पूरा चित्र मिलता है और उसी चित्र से पुराणों के कालक्रमिक ऐतिहासिक विवरण समाप्त होते हैं। परंतु पुराणों के उन अंशों का अच्छी तरह अध्ययन नहीं किया गया है और पौराणिक इतिहास के इस अंश के महत्व पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है; इसलिये उस पौराणिक सामग्री का कुछ विवेचन और विश्लेषण कर लेना आवश्यक जान

१. फ्लीट का यह अनुमान ठीक नहीं था कि उसकी यह जीवनी उसकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई थी। देखो रायल एशियाटिक सोसायटी के जरनल सन् १८९८, पृ० २८६ में बुहलर का लेख। यह उनके ऋश्वमेघ या ऋश्वमेधों में पहले प्रकाशित हुई थी। (फ्लीट की इस भूल ने बहतों को श्रीर साथ ही मुझे भी भ्रम में डाल दिया था।)

पड़ता है; श्रोर वह सामग्री, जैसा कि हम श्रभी बतलावेंगे, बहुत श्रधिक मूल्यवान् है।

§ १२१. मत्स्यपुराण में आंधों के पतन-काल तक का इतिहास है; और गण्ना करके यह निश्चित किया गया है कि आंधों का पतन या तो सन् २६८ ई० में और या उसके लगभग हुआ था। (विहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी का जरनल, खंड १६, पृ० २८०) । और इसके आगे के सूत्र वायुपुराण तथा ब्रह्मांड पुराण में चलते हैं। इन दोनों पुराणों में फिर से साम्राज्य का इतिहास आरंभ किया गया है और वह इतिहास विध्यशक्ति से आरंभ हुआ है। विध्यशक्ति के वंश और विशेषतः उसके पुत्र प्रवीर के उदय का विवेचन करते हुए उन पुराणों में आनुषंगिक रूप से विध्यशक्ति के अधीन विदिशा-नागों और उनके उत्तरा-धिकारी नव-नागों अर्थात् भार-शिवों का इतिहास दिया है। इसके उपरांत उनमें वाकाटक (विध्यक) साम्राज्य और उसके संयोजक श्रंगों का पूरा वर्णन दिया है और साथ ही उस

१. उनके तुखार-मुरुंड श्रादि सम-कालीनों का श्रंत सन् २४३ या २४७ ई० के लगभग हुश्रा था। वि• उ० रि० सो० का जरनल, खंड १६, पृ० २८६।

२. इसका एक श्रीर रूप नव-नाक भी मिलता है। ऊपर पृ० २४३ में कालिदास का जो श्लोक उद्धृत किया गया है, क्या उसमें श्राए हुए "श्रा-नाक" शब्द का दोहरा श्रर्थ हो सकता है ? यदि "श्रा-समुद्र" में समुद्र का श्रमिप्राय गुप्तों से हो सकता है तो फिर "श्रा-नाक" के "नाक" का श्रमिप्राय भी नाकों श्रर्थात् नागों से हो सकता है।

साम्राज्य के अधीनस्थ शासकों की संख्या और उनके योग भी दिए हैं। दूसरे शब्दों में यह बात इस प्रकार कही जा सकती है कि उनमें विध्यशक्ति के पुत्र प्रवीर के शासन-काल तक का इति-हास है और साथ ही नव-नागों का भी इतिहास है; और इन कालों की बातों का वर्णन उनमें बीते हुए इतिहास के रूप में दिया गया है। श्रीर इसके उपरांत वे अपने समय के इतिहास का वर्णन आरंभ करते हैं। गुप्तों के समय से लेकर आगे का जो इतिहास वे देते हैं, उसमें न तो वे शासकों की संख्या ही देते हैं श्रीर न उनका शासन-काल ही बतलाते हैं। गुप्तों के समय से आगे की जो बातें दी गई हैं, उनसे पता चलता है कि वे परिवार उस समय तक शासन कर रहे थे और इसीलिए वे परिवार ग्रप्तों के सम-कलीन थे। जैसा कि हम अभी वतलावेंगे, निस्संदेह रूप से पुराणों का यही त्राराय है कि वे गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ और संयोजक त्रंग थे। इसमें वे कुछ अपवाद भी रखते हैं। उदाहरणार्थ वे गुप्तों के उन सम-कालीनों का भी उल्लेख कर देते हैं जो गुप्त-साम्राज्य के ब्रांतर्भुक्त ब्रांग नहीं थे। उनमें दिए हुए ब्योरे बिलकुल ठीक हैं श्रीर सीमाएँ श्रादि विशेष रूप से निधी-रित हैं। अतः उस समय का इतिहास जानने के लिये वे अमृल्य साधन हैं। श्रीर वहीं पहुँचकर वे पुराण रुक जाते हैं, इससे सचित होता है कि वे उसी समय के लिखे हुए इतिहास हैं; अर्थात् ये दोनों पुराण उसी समय लिखे गए ये जिस समय समुद्र-गुप्त का साम्राज्य वर्त्तमान था। गुप्तकुल का शासन विंध्यशक्ति के पुत्र प्रवीर के उपरांत आरंभ हुआ था और इसलिये पुराणों ने उसी गुप्त-कुल को साम्राज्य का श्रिधकारी कुल माना है। वाकाटकों तक, जिनमें स्वयं वाकाटक भी सिमलित हैं, पुराणों में केवल साम्राज्य-भोगी कुलों के वर्णन हैं। विष्णुपुराण श्रीर भगवान में कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो विशिष्ट रूप से इन्हीं साम्राज्य-भोगी वंशों से संबंध रखते हैं। यहाँ ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने कुछ नितांत स्वतंत्र सामग्री का ही उपयोग किया है।

६ १२२. वायुपुराण और ब्रह्मांडपुराण में गुप्तों का वर्णन उन नागों के वर्णन के उपरांत आरंभ किया गया है जो विहार में चंपावती या भागलपुर तक के शासक

साम्राज्य-पूर्व काल के गुप्तों थे। परंतु विष्णुपुराण में उन गुप्तों का के संबंध में विष्णु-पुराण आरंभ नागों के समय से किया गया है जिससे उसका ह भिन्नाय गुप्त और

घटोत्कच के उदय से है। यथा-

नवनागाः पद्मावत्यां कान्तिपुर्यां मधुरायायनुगंगा प्रयागं -मागधा गुप्ताश्च भोक्ष्यन्ति ।

श्रीर इसका श्राराय यह है कि जिस समय नव नाग पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा में राज्य करते थे, उसी समय मागध गुप्त लोग गंगा-तटवाले प्रयाग में शासन करते थे। इससे सूचित होता है कि उनकी पहली जागीर इलाहाबाद जिले में थी और उस समय वे लोग मगध के निवासी माने जाते थे। इसका स्पष्ट श्रीमित्राय यही है कि श्रारंभिक गुप्त लोग इलाहाबाद में यमुना की तरफ नहीं बिटक गंगा की तरफ श्रथात श्रवध श्रीर बनारस को तरफ राज्य करते थे। विष्णुपुराण में श्रवु-गंगा-प्रयाग एक शब्द के रूप में श्राया है और पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा की तरह राजधानी का यही श्रवु-गंगा-प्रयाग नाम दिया है। वह स्वतंत्र श्रवु-गंगा नहीं है जो किसी श्रीनिश्चत प्रदेश का सूचक हो। इस श्रवसर पर न तो भागवत में ही और न विष्णुपुराण

में ही साकेत का नाम आया है। विष्णुपुराण में गुप्त का बहुवचन रूप "गुप्तारच" आया है और इसका विशेषण मागधा दिया है, जिससे उसका आशाय यही है कि यह उस समय की बात है जब कि गुप्त लोग मगध से अधिकारच्युत कर दिए गए थे; अर्थात यह समुद्रगुप्त का साम्राज्य स्थापित होने से कुछ वर्ष पहले की बात है।

\$ १२३. इसके विपरीत दूसरे पुराणों में गुप्त-कुल के संबंध में कुछ और ही प्रकार के तथ्य मिलते हैं। गुप्त-साम्राज्य के संबंध वायु-पुराण और ब्रह्मांड पुराण में कहा में पुराणों का मत गया है कि गुप्त वंशवाले (गुप्तवंशजाः) अर्थात् इस वंश के संस्थापक के उपरांत होनेवाले गुप्त लोग राज्य करेंगे (भोक्ष्यन्ते)

(क) अनु-गंगा-प्रयाग<sup>9</sup>, साकेत और मगधों<sup>2</sup> के प्रांतों में।

(ख) शासन करेंगे (भोक्ष्यन्ते) अथवा पर शासन करेंगे (भोक्ष्यन्ति) नैषधों, यदुकों, शैशितों और कालतोयकों के मिण-धान्य प्रांतों पर<sup>3</sup>।

१. श्रथवा श्रनु-गंगा श्रीर प्रयाग ( श्रनुगंगा प्रयाग च Puran Text ए० ५३, पाद-टिप्पणी ५ )।

२. श्रनुगंगं प्रयागं च साकेतं मगर्घास्तथा ।

एतान् जनपदान् सर्वान् भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः ॥

नैषधान् यदुकांश्चैव शैशितान् काल्तोयकान् ।
 एतान् जनपदान् सर्वान् भोक्ष्यन्ते (वायु॰ के श्रनुसार मोक्ष्यन्ति)
 मिण्धान्यजान् ॥ ( ब्रह्मांड॰ )

(ग) शासन करेंगे (भोक्ष्यन्ते) या पर शासन करेंगे (भोक्ष्यन्ति) कोशलों, आंध्रों (विष्णु-पुराण के अनुसार ओड़ों), पौंड़ों, समुद्र-तट के निवासियों सिहत ताम्रलिप्तों और देवों द्वारा रिक्षत (देव-रिक्षताम्) रमणीय राजधानी चंपा पर।

(घ) शासन करेंगे गुह-प्रांतों (विष्णुपुराण के अनुसार गुहान्) किलंग, माहिषिक और महेंद्र के प्रांतों पर किलंग, महिष और महेंद्र के प्रांतों पर किलंग, महिष और महेंद्र का शासक गुह होगा (मोक्ष्यित के स्थान पर पालियव्यति)।

विष्णुपुराण से भी यह वात प्रमाणित होती है कि साम्राज्य के उक्त तीनों श्रंतिम प्रांत क्रमशः मिण्धान्यक (विष्णु०) अथवा किसी मिण्धान्यज [मिण्धान्य का वंशज (ब्रह्मांड०)] देव श्रोर गुह के शासनाधिकार में थे, क्योंकि विष्णुपुराण में भी इन प्रांतीय सरकारों के शासक यही तीनों व्यक्ति कहे गए हैं। इस संबंध में वायुपुराण और ब्रह्मांडपुराण दोनों का पाठ एक ही है और उनमें ये नाम कर्म कारक में रखे गए हैं श्रोर कर्ता कारक "गुप्तवंशजाः" होता है। इन प्रांतीय शासकों के नामों का इन प्रांतों के नागों के साथ विशेषण रूप में प्रयोग किया गया हैं। यथा—मिण्धान्यजान (ब्रह्मांड०), देव-रक्षिताम (चंपा का

कोसलांश्चान्त्र-पौंड्रांश्च ताम्रलिप्तान् स-सागरान् ।
 चम्पां चैव पुरीं रम्यां भोक्ष्यन्ते(न्ति) देवरच्चिताम् ॥ (वायु॰)
 किलंगमाहिषिकमाहेन्द्रभौमान् गुहान् भोक्ष्यन्ति । (विष्णु॰)

३. किलंगा महिषाश्चैव महेन्द्रनिलयाश्च ये।

एतान् जनपदान् सर्वान् पालयिष्यति वै गुद्दः ॥ (ब्रह्मांड० ऋौर

वायु०)

विशेषण ) श्रौर गुहान् (जो विष्णुपुराण में भी इसी रूप में मिलता है)।

श्रीर मुषिका (विष्णु०) पर था।

( ख ) सुराष्ट्र और अवंती के आभीर लोग।

(ग) शूर लोग।

(घ) अर्बुद के मालव लोग।

इनमें से ख, ग और घ यद्यपि हिंदू और द्विज तो थे, परंतु ब्राह्य (ब्रात्यद्विजाः) थे और उनके राष्ट्रीय शासक (जनाधिपाः) बहुत कुछ शुद्रों के समान (शुद्रशयाः) थे।

(ड) सिंधु (सिंधु नदी के आस-पास का प्रदेश) और चंद्रभागा, कौंती (कच्छ) और काश्मीर ऐसे म्लेच्छों के अधिकार में थे जो अनार्य शुद्र थे (अथवा कुछ हस्तलिखित प्रतियों के अनुसार अंत्याः अथवा सबसे निम्न वर्ग के और अछूत थे)। ये लोग म्लेच्छ शूद्र थे, अर्थात् ऐसे म्लेच्छ (शकों से अभिप्राय है) थे जो हिंदू धर्म-शास्त्रों के अनुसार शूद्रों का पद तो प्राप्त कर चुके थे, परंतु फिर भी म्लेच्छ (अर्थात् विदेशी) ही थे (११४६ ख)। इस अवसर पर पुराणों में हिन्दू-शुद्रों से ये म्लेच्छ-शुद्र अलग रखे गए हैं। विष्णुपुराण में तो इन्हें स्पष्ट रूप से म्लेच्छ शूद्र ही कहा है। विष्णु पुराण में सिंधु तट के उपरांत दार्विक

१. Puran Text पृ० ५५, पाद-टिप्यणी ३० ।

देश का भी नाम दिया गया है। श्रोर इसका पूर्वी श्रफगानिस्तान से श्रभिश्राय है, जिसमें श्राजकल द्रवेश खेलवाले श्रोर दौर लोग निवास करते हैं: श्रोर जो खेबर के दर्रे से लेकर उसके पश्चिम श्रोर है। महाभारत में हमें दार्विक के स्थान पर "दार्वीच" रूप मिलता है।

५ १२४. इस प्रकार पुराणों से हमें यह पता चलता है कि आर्यावर्त्त में गुप्तों के अधीन जो प्रांत थे, उनके अतिरिक्त उनके तीन और ऐसे प्रांत थे जिन पर उनकी गुतों के अधीनस्थ प्रांत और से नियुक्त गवर्नर या शासक शासन करते थे। इनमें से अंतिम दो प्रांत (ग)

श्रौर (घ) (देखो उपर पृ० २७२) दक्षिणी भारत में थे। श्रौर दूसरा प्रांत (उपर पृ० २७२ का 'ख') भी विंध्यपर्वत के दक्षिण में था। यह प्रांत पश्चिम की श्रोर दक्षिणी-भारत के प्रवेश-द्वार पर था। हिंदू दृष्टि-कोण से यह प्रांत भी दक्षिणापथ में ही श्रर्थात विंध्य पर्वत के दक्षिण में था, परंतु श्राजकल के शब्दों में हम यहाँ इसे (१) डेकन प्रांत कहेंगे। गवर्नरों या शासकों के द्वारा जिन प्रांतों का शासन होता था, उनमें यह प्रांत विद्णुपुराण में तीसरा प्रांत वतलाया गया है, परंतु वायुपुराण श्रीर ब्रह्मांडपुराण में इसका नाम तीनों प्रांतों में सबसे पहले श्राया है। विद्णुपुराण में सबसे पहले (२) कोसल, उड़ीसा, बंगाल श्रीर चंपा के प्रांत का नाम श्राया है श्रीर बाकी दोनों पुराणों में कोसल श्रादि का प्रांत दूसरे नंबर पर है। श्रीर इसके उपरांत सभी पुराणों के श्रनुसार (३) किलीग-माहिषिक-महेंद्र प्रांत है। भागवत की बात इन सबसे श्रलग

१. हॉल न्त्रौर विलसन द्वारा संपादित विष्णुपुराण, २,१७५ पाद-टिप्पणी ।

ही है। उसमें र्तानों प्रांतों के अलग-अलग नाम नहीं हैं; और जान पड़ता है कि उसमें "मेदिनी" शब्द के अंतर्गत ही सारे साम्राज्य का अंतर्भाव कर दिया गया है। उसमें कहा गया है—गोप्ता भोक्ष्यिनत मेदिनीम्। अर्थात् गुप्त के वंशज (यह गोप्ताः (वास्तव में संस्कृत गोप्ताः का प्राकृत रूप है) पृथ्वी का शासन करेंगे। साधारणतः पुराणों का जब किसी साम्राज्य से अभिप्राय होता है, तब वे मेदिनी, मही, पृथ्वी, वसुंघरा अथवा पृथ्वी के इसी प्रकार के किसी और पर्याय का प्रयोग करते हैं । यदि हम विष्णुपुराण में दिए हुए क्रम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वह बिलकुल इलाहाबाद-वाले शिलालेख का ही क्रम है। एक ओर तो कोसल, ओड़, पौंडू ताम्रलिप्ति और समुद्र-तट का मेल शिलालेखवाले कोसल और महाकांतार (पंक्ति १६) से मिलता है आरे दूसरी ओर सम-तट (पंक्ति २२) से मिलता है। जान

१. इस प्रयोग का समर्थन श्रीर स्पष्टीकरण इस बात से हो जाता है कि समुद्रगुप्त ने श्र्यने इलाहाबादबाले शिलालेख (पंक्ति २४) में समस्त भारत के लिये पृथ्वी श्रीर धरणी शब्दों का प्रयोग किया है। इसका मतलब है —सारा देश। भागवत के वर्चमान पाठ में (श्रनुगंगामाप्रयागं गोप्ता भोक्यन्ति मेदिनीम्) श्रनुगंगा शब्द इस प्रकार श्राया है कि मानों वह मेदिनी का विशेष्य हो। कदाचित् इससे कर्चा यह स्चित करना चाहता था कि जो गुप्त लोग पहले श्रनुगंगाप्रयाग के शासक थे, वे श्रागे चलकर सारे साम्राज्य का श्रयवा श्रनुगंगा-प्रयाग श्रीर साम्राज्य का भोग करने लगे थे।

२. महाभारत मं कांतारकों के राज्य का जो स्थान निर्देश किया गया है, उससे पता चलता है कि वह भोजकट-पुर (बरार) से पूर्व कोसल तक वेंगा (वैन-गंगा) की तराई के उस पार श्रीर पूर्वी कोसल (दिन्निग्वाले पाठ के श्रमुसार प्राकोटक) से पहले पड़ता था।—

पड़ता है कि समुद्रगुप्त ने एक ऐसे प्रांत की सृष्टि की थी जिसकी राजधानी चंपा में थी श्रोर जिसका विस्तार मगध के दक्षिण-पूर्व से छोटा नागपुर होते हुए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के करद-राज्यों अोर ठेठ बस्तर तथा चाँदा जिले तक था। वायुपुराण में भी और ब्रह्मांडपुराण में भी आंध्र को कोसल के बाद रखा गया है। कोसला श्रीर मेकला के पुराने वाकाटक प्रांत में समुद्रगुप्त ने उड़ीसा श्रीर बंगाल को भी मिला दिया था श्रीर उन सबका शासन चंपा से होता था, जहाँ से बंगाल और कोसल के लिये रास्ते जाते थे श्रीर जहाँ से नदी के द्वारा सीघे ताम्रलिप्ति तक भी जाने का मार्ग था । चंपा का विशेषण देव-रक्षिता दिया गया है, जिसका कदाचित् यह अर्थ हो सकता है कि वह राजा देव के अधीन था (राज्या-भिषेक से पहले चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देव था। देखो वि॰ उ० रि० सो० का जरनल, खंड १८, पृ० ३७)। मेहरौलीवाले स्तंम में कहा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने वंगों पर विजय प्राप्त की थी; और इसका अर्थ यह हो सकता है कि जब वह वाइसराय या उपराज के रूप में शासन करता था, तब उसे एक युद्ध करना पड़ा था। जान पड़ता है कि अपने अभियान के कुछ ही दिन बाद समुद्रगुप्त ने समतट को भी अपने राज्य में मिला लिया था।

§ १२६. पुराणों से पता चलता है कि कलिंग-माहिषिकमहेंद्र ?

सभापर्व ३१.१३। यह कांतारक वहीं था जहाँ श्राजकल कांकेर श्रौर बस्तर है। दूसरा कोसल ( श्रर्थात् दिच्णी कोसल) वहीं था जो श्राजकल का सारा चाँदा जिला है।

१. विष्णुपुराग् की एक प्रति में माहिषिक के स्थान पर "माहेय-कच्छ" लिखा हुन्ना मिलता है जिसका न्तर्य होता है—महा (नदी) के तट। यह कदाचित् महानदी की तराई थी।

( अथवा महेंद्रभूमि ) को मिलाकर एक ही प्रांत बना लिया गया था। इसका मिलान पंक्ति १६ के शिलालेखवाले विभागों से भी हो जाता है। महाकांतार के उपरांत कौराल है जो पुलकेशिन द्वितीय का कौनालू जलाशय है: श्रीर यह पिठापुरम के दक्षिण की वहीं भील है जो गोदावरी और कृष्णा निदयों के मध्य में पड़ती है'। पिष्ठपुर, महेंद्रगिरि और कोट्टर तीनों गंजाम जिले की पहाड़ी गढ़ियाँ हैं । मोटे हिसाब से यह वही प्रांत है जिसे श्राजकल हम लोग पूर्वीय घाट कहते हैं श्रीर जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में उत्तरी सरकार था; अर्थात यह कृष्णा और महानदी के मध्य का प्रदेश है। पिष्ठपुर में उस समय किलंग की राजधानी थी और यह बात पिष्टपुर और सिंहपुर में राज्य करनेवाले मगध कुल के एक ऐसे अभिलेख में लिखी हुई मिलती है जो प्रायः उन्हीं दिनों उत्कीर्ण तुत्र्या था<sup>3</sup>। इस मगध-कुल के आरंभिक शासकों में से एक तो किलंग का मगध-कुल शक्तिवर्म्मन् था श्रौर उसके उपरांत चंद्र-वर्म्मन् और उसका पुत्र विजयनंदिवर्म्मन् वहाँ शासन करता था। विजयनंदिवर्म्मन् ने अपना कुल-नाम मगध-ऋल से बदलकर शालंकायनऋल रखा था। यह बात या

१. एपिप्राफिया इंडिका, खंड ६, पृ० ३. तेलगू भाषा में कोलनु का अर्थ भील होता है।

२. वि॰ स्मिथ कृत Early History of India, पृ० ३०० (चौथा सं०)।

३. एपिप्राफिया इंडिका, खंड ४, पृ० १४२, खंड १२, पृ० ४, खंड ६, पृ० ५६ श्रीर इंडियन एंटिक्वेरी, खंड ५, पृ० १७६।

तो स्कंदगुप्त के समय में श्रोर या उसके बाद हुई होगी। हम देखते हैं कि विजयनंदिवर्मान् के एक उत्तराधिकारी (विजयदेववर्मान्) ने अश्वमेध यज्ञ भी कर डाला था अर्थात् उसने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी थी। यह बात प्रायः निश्चित ही है कि जब परवर्ती वाकाटकों ने कर्लिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब वे गुप्तों के संबंधियों या उत्तराधिकारियों के रूप में भी श्रपना श्रधिकार स्थापित करना चाहते थे श्रौर देश के इस भाग के स्वामी होने का अपना पुराना अधिकार भी जतलाते थे श्रौर उनका यह श्रधिकार-स्थापन श्रवश्य ही शालंकायनों के मुकावले में होता होगा। जान पड़ता है कि यह मगध-कुल वही था जिसे समुद्रगुप्त या उसके उत्तराधिकारी ने शासक करद या सामंत वंश के रूप में नियुक्त किया था। ये लोग त्राह्मण् थे जो मगध से वहाँ भेजे गए थे। इस कुल के आरंभिक राजा अपने आज्ञापत्र आदि संस्कृत में प्रचित्त करते थे। इस कुल के प्रथम शासक का नाम गुह होगा, क्योंकि वायुपुराण और ब्रह्मांडपुराण में यही नाम आया है। इसका गुहान् या गुहम् रूप ( जो विष्णुपुराण में मिलता है ) गुह शब्द के मौतिक कर्म कारक का ही अवशिष्ट है, जो इस प्रसंग में वायुपुराण और ब्रह्मांडपुराण में नष्ट हो गया है और इसीलिये उनमें नहीं पाया जाता। लंका में दाठा वंशों ( History of Tooth Relic ) नामक एक प्रंथ प्रचलित है जिसमें महात्मा बुद्ध के दाँत के सबंघ की अनेक अनुश्रुतियाँ हैं। यह प्रंथ ई० चौथी शताब्दी का बना हुआ माना जाता है। इस प्रंथ में एक स्थान पर कहा गया है कि कलिंग का एक शासक, जिसका नाम गुह (गुह-शिव) था, समस्त भारत श्रौर उसके बाहर (जंबृद्वीप) के उस सम्राट् का करद श्रीर सामंत था जो पाटलिपुत्र में बैठकर राज्य करता था श्रौर वह ब्राह्मण या श्रार्य-धर्म का उपासक था। जान पड़ता है कि असल में बात यह थी कि गुह उन दिनों समुद्रगुप्त की अधीनता में और उसकी ओर से उस प्रदेश का शासन करता था।

§ १२६ क. गुप्त-साम्राच्य का तीसरा अधीनस्थ अंश विंध्य पर्वत के दक्षिण में था और इसमें नैषध, यदुक, रौशिक और कालतोयक प्रांत सम्मिलित थे। माहिष्मती

के बिलकुल पड़ोस में ही शौशिक था?। गुप्त-साम्राज्य का दक्खिन प्रांत नैषध तो बरार था और यदुक देविगिरि

(दौलताबाद) थाः श्रौर इस विचार से

हम कह सकते हैं कि साम्राज्य का उक्त प्रांत बालाघाट पर्वत-माला और सतपुडा के बीच में अर्थात् ताप्ती नदी की तराई में था। महाभारत से पता चलता है कालतोय उन दिनों आभारों ( गुजरात ) श्रोर श्रपरांत के बीच में था<sup>3</sup> । यह प्रांत वाकाटक-साम्राज्य में से लेकर बनाया गया था और इसका शासक कोई

१. दाठा वंशो J. P. T. S. १८८४, पृ० १०६, पद ७२-९४ श्रीर उसके श्रागे। यथा—"गुह शिवाह्वयो राजा" (७२) "तत्थ राजा महातेजो जम्बू-दीपस्य इस्सरो" (६१)। "तुह्यं सामन्त भूपालो गुह शिवो पनाधुना निन्दतोतादि से देवे छवित्थम् वन्दते इति"। इसका आशय यह है कि पाटलिपुत्र के सम्राट्से इस बात की शिकायत की गई थी कि कलिंग पर शासन करनेवाला ऋपना सामन्त एक "मृत 'श्रस्थि" की पूजा करता है श्रीर श्रार्य-देवताओं की निंदा करता है।

२. विल्सन द्वारा संपादित विष्णुपुरागा, खंड २, पृ० १६६-१६७ ्र. उक्त ग्रंथ, खंड २, पृ० १६७-१६८।

मिण्धान्यक था जो मिण्धान्य का पुत्र या वंशज था। कदाचित आपस का मन-मुटाव मिट जाने पर यह प्रदेश पृथिविषिण को दे दिया गया था, क्योंकि पृथिविषेण ने कुंतल के राजा पर विजय प्राप्त की थी; श्रीर कुंतल के राजा के साथ उसका प्रत्यक्ष संबंध होने के लिये यह श्रावश्यक था कि पृथिवीषेण ही इस प्रांत का शासक होता । चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन-काल में हम देखते हैं कि वाकाटक लोग वरार में श्रीर वहाँ से शासन करते थे।

§ १२७. इसके बाद दक्षिणी भारत का वह प्रांत आता है जिसका शासक कनक नामक एक व्यक्ति था। दिवणी स्वतंत्र राज्य यह कनक भी किसी कुल का नाम नहीं है, बल्कि गुह की भाँति व्यक्ति का ही नाम है। यथा —

स्त्रीराष्ट्रम् भोजकांश्चैव भोक्ष्यते कनकाह्वयः। (विष्णु और ब्रह्मांड पु०) "कनक नाम का शासक स्त्री-राष्ट्र और भोजकों पर राज्य करेगा" । विष्णुपुराण में प्रांतों का और भी पूरी तरह से उल्लेख किया गया है। यथा—

१. महाभारत के ऋनुसार | वाटघान्य ऋौर मिण्धान्य ऋापस में पड़ोसी थे। दे० विल्सन द्वारा संपादित महाभारत, खंड २, पृ० १६७ ( वाटघान=पाटहान=पाटान )।

२. एपि॰ इ॰, खंड९, पृ॰ २६६ A.S.W.R. खंड पृ॰ ४, १२५।

३. विष्णुपुरागा में इसके लिये "भोध्यति" शब्द स्राया है जिसका स्रर्थ होता है—"शासन करेगा" स्रथवा "दूसरों से शासन करावेगा।"

स्त्री-राज्य त्रै-राज्य मूषिक जानपदान् कनकाह्वयः भोक्ष्यति ।

मूपिक वह प्रदेश है जो मूसी नदी के आस-पास पड़ता है: श्रोर यह मूसी नदी हैदराबाद से होकर दक्षिण की श्रोर बहती है। जान पड़ता है कि दक्षिणी मराठा

राजा कनक प्रदेश का एक श्रंश ही भोजक था। त्र-राज्य उन तीनों राज्यों का प्रसिद्ध वर्ग है

जो दक्षिण में बहुत दिनों से चले आ रहे थे । पुराणों में स्त्री-राज्य का उल्लेख सदा मूधिक देश के बाद ही और वनवास के साथ मिलता है और इसलिये हम सममते हैं कि यह वहीं कर्णाट या कंतल प्रदेश है ।

\$ १२ ज्ञ. श्रव प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह बड़ा शासक कौन था जो तीन तामिल राज्यों पर प्रभुत्व रखता था श्रोर जो मूषिक देश से दक्षिणी कोंकण तक का कनक या कान कौन था शासन करता या कराता था ? कनक नाम का यह व्यक्ति कौन था? यह स्पष्ट ही है कि उस समय इस नये शासक ने पल्तवों को श्राधकारच्युत कर दिया था। पौराणिक वर्णन के श्रवुसार यह कनक दक्षिण का प्रायः सम्राट्सा था। इस वर्णन का संबंध केवल एक ही शासक-कुल के साथ हो सकता है श्रोर वह वही कदंब-कुल था, जिसकी उन्हीं दिनों स्थापना हुई थी। पल्तवों के ब्राह्मण सेनापित मयूरशर्मन ने पल्लव सम्राट (पञ्जवेंद्र) से एक श्रधीनस्थ श्रोर करद-राज्य प्राप्त किया था। उन दिनों

१. देखो रायल एशियाटिक सोसाइटी के जरनल, सन् १६०५, पृ० २६३ में फ्लीट का लेख। यथा—चोल पांड्य केरल धरणीधर-त्रय २. स्त्री-राज्य श्रोर कुंतल कदाचित् तामिल शब्दों के श्रनुवाद हैं।

दक्षिणी भारत में कांची के पल्लव ही सबसे अधिक शक्तिशाली थे, जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। इन पल्लवों के पराजित होने पर कदाचित् मयूरशम्भेन् ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। जान पड़ता है कि उसके पुत्र कंगवम्भेन् ने समुद्रगुप्त को उत्तरी भारत का भी और दक्षिणी भारत का भी सम्राट् मानने से इन्कार कर दिया था और उसका विरोध किया था। कंगवम्भेन् का समय सन् ३४० ई० के लगभग हैं। ताल-

१. कदंब-कुल नामक ग्रंथ, पृ० १३-१८ में यह मानकर तिथियाँ दीः गई हैं कि समुद्रगुत ने दिच्चिए पर जो विजयें प्राप्त की थीं, उन्हीं के फल-स्वरूप मयूरशम्मन् ने अपना राज्य आरंभ किया था। परंतु यह बात ठीक नहीं है। तालगुंडवाले श्रिभिलेख में कहा गया है कि मयूर पहले एक राजनीतिक छुटेरा था श्रौर उसे पल्लव-सम्राट् से एक जागीर मिली थी जिसके यहाँ वह सेनापित के रूप में काम करता था । पल्लव-सम्राट् ने उसे अपना सेनापित अभिषिक्त किया था (पट्ट बंध-सपूजाम, एपि॰ इं० ८, ३२. राजनीति-मयूखमें कहा गया है कि सेनापतियों का पहुनंघ होता था श्रर्थात् उनके सिर पर पगड़ी बाँधने की रसम होती थी )। उसके प्र-पौत्र ने तालगुंडवाला जो श्रमिलेख उत्कीर्ण कराया था, उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि मयूर ने कोई श्रश्वमेध यज्ञ किया था। कदाचित् उसने श्रपने जीवन के श्रंतिम काल में ही राजा के रूप में शासन करना श्रारंभ किया था। मिलाश्रो A. R. S. M. १६२९, पृ० ५० सबसे पहले उसके पुत्र कंग ने ही वर्म्मन् वाली राजकीय उपाधि ग्रहण की थी। मयूरशर्म्मन् का समय सन् ३२५-३४५ ई० के लगभग श्रौर उसके पुत्र कंग का समय सन् ३४५ — ३६० के लगभग समका जाना चाहिये। इसकी पुष्टि उस तिथि से भी होती है जो काकुस्थवम्मैन् के उस ताम्रलेख में

गुंडवाले शिलालेख (एपि० इं० प्त, ३४) में कहा गया है कि— "उसने भीषण युद्धों में बड़े बड़े विकट कार्य कर दिखलाए

है जो उसने अपने युवराज होने की अवस्था में उस्कीर्ण कराया था। उस पर ८० वाँ वर्ष श्रंकित है। कदंबों ने कभी कोई श्रपना नया संवत नहीं चलाया था। न तो उसी से पता चलता है कि यह ८० वाँ वर्ष किस संवत् का था श्रीर न उसके पहले या उसके बाद ही उस संवत् का कोई उल्लेख मिलता है। पृथिवीषेगा ने कुंतल के राजा अर्थात् कदंव राजा पर विजय प्राप्त की थी और यह कदंव राजा कंग के सिवा श्रौर कोई नहीं हो सकता। स्वयं पृथिवीषेण भी उस समय समुद्रगुप्त के ऋघीन था श्रीर काकुस्थ ने श्रपनी एक कन्या का विवाह गुप्तों के साथ कर दिया था। अतः युवराज काकुस्थ ने जिस संवत् का व्यवहार किया था, वह श्रवश्य ही गुप्त संवत् होना चाहिए। सन् ४०० ई० ( गुप्त संवत् ८० ) में काकुस्थ ब्रपने बड़े भाई रघु का युवराज था। इस प्रकार उसके वृद्ध प्रपिता का समय सन् ३२०-३४० या ३२५-३४५ ई० रहा होगा । श्रीर जिस कंग ने सिंहासन का परित्याग किया था, उसका समय सन् ३४०-३५५ या ३४५-३६० ई० होगा। श्रीर काकुस्थ का समय सन् ४१०-४३० ई० के लगभग होगा । कदंब-कुल में मि॰ मोराएस (Mr Moraes) ने जो तिथियाँ दी हैं, वे लगभग २० वर्ष श्रीर पहले होनी चाहिएँ।

श्रमी हाल में चंद्रवल्ली (चीतलद्गुग) की फील के पास मिला हुश्रा मयूरशम्मन् का शिलालेख देखना चाहिये, जिस पर उसके संबंध में केवल कदंबानाम् (बिना किसी उपाधि के) लिखा है। Archaelogical Survey Report, Mysore १६२६, ए० ५० श्रौर उस शिलालेख का ग्रुद्ध किया हुश्रा पाठ देखो श्रागे परिशिष्ट "ख" में। उस शिलालेख में कोई मोकरि, पारियात्रिक या शक नहीं है।

थे श्रीर उसके राज-मुकुट पर उसके प्रांतीय सामंत चवर करते थे"। कंग को वाकाटक राजा पृथिविषेण प्रथम ने परास्त किया था श्रीर इस पर कंग ने अपने राज-सिंहासन का परित्याग कर दिया था"। जान पड़ता है कि यह "कनक" शब्द तामिल 'कंग' का ही संस्कृत रूप है। विष्णुपुराण में इस पौराणिक नाम का एक दूसरा रूप 'कान' भी मिलता है'। जान पड़ता है कि जो पृथिवी-षेण उस समय समुद्रगुप्त का सामंत था, वह जब साम्राज्य का श्रीयकारी हुआ, तब उसने कंग को उपयुक्त दंड दिया था; और कंग को इसीलिये राज - सिंहासन का परित्याग करना पड़ा था कि वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और अपने प्रयत्न में विफल हुआ था।

§ १२६. कान अथवा कनक अर्थात् कंग के उदय का समय निश्चित करने में हमें पुराणों से सहायता मिलती है। पहले हमें यह देखना चाहिए कि वह कौन सा समय पौराणिक उल्लेख का था, जब कि पुराण इस अवसर पर गुप्तों समय और कान अथवा और उनके सम-कालीनों का उल्लेख कर कानन का उदय रहे थे। यह उनके कालक्रमिक इतिहास का अंतिम विभाग है। उस समय तक मालव, आभीर, आवंत्य और शूर (योधेय) कोग साम्राज्य में अंतर्भुक्त नहीं

१. कदंब-कुल, पृ० १७।

२. विलसन द्वारा संपादित विष्णुपुराग्य, खंड ४, पृ० २२१ में इॉल ( Hall ) की लिखी टिप्पग्यी।

३. देखो आगे ११४६।

हुए थे और उन्होंने साम्राज्य की अयीनता नहीं स्वीकृत की थी। भागवत में इनका उल्लेख स्वतंत्र राज्यों के रूप में हुआ है। वायुपराण और ब्रह्मांडपुराण में इनका नाम समुद्रगुप्त के प्रांतों की सूची में नहीं है; श्रीर न इन पुराणों ने पंजाब को ही समुद्र-गुप्त के साम्राज्य के श्रंतर्गत रखा है । उन्होंने श्रायीवर्त्त में केवल गंगा की तराई, अवध और बिहार को ही गुप्तों के अधिकार में बतलाया है। गुप्तों के संबंध में तो यह निश्चित ही है कि वे विंध्यशक्ति के सौ वर्ष बाद हुए थे; इसलिये पुरागों का काल-क्रमिक इतिहास सन् ३४५-३४६ पर पहुँचकर समाप्त होता है, और यह ठीक वही समय है जब कि रुद्रदेव अथवा रुद्रसेन वाकाटक की मृत्यु हुई थी। जिस ढंग से पुराणों में नागों का पूरा-पूरा इतिहास दिया गया है और वाकाटक-साम्राज्य तथा उसके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के साम्राज्य (जिसका विस्तार वाकाटक साम्राज्य के ही विस्तार की तरह कोसला, मेकला, श्रांध, नैषध श्रादि तक था ) का पूरा-पूरा उल्लेख किया गया है, उससे सूचित होता है कि उन्होंने अपने काल-क्रमिक इतिहास का यह श्रंश, जो राजा रुद्रसेन की मृत्यु के साथ समाप्त होता है, वाका-टक राज्य में ही और वाकाटक राजकीय कागज-पत्रों की सहा-यता से ही प्रस्तुत किया था। रुद्रसेन की मृत्यु सन् ३४५-३४९ ई०में हुई थी श्रोर गुप्त-कालीन भारत के पौराणिक इतिहास का यही समय है और इसीलिये स्वभावतः पुराणों में समुद्रगुप्त के साम्राज्य का पूरा-पूरा चित्र नहीं दिया गया है श्रीर उनमें कहा गया है कि शक या यौन लोग उस समय तक सिंध, पश्चिमी पंजाब श्रीर श्रफगानिस्तान में राज्य कर रहे थे। इसलिये कंग के उदय का काल भी सन् ३४५-३४६ ई० के लगभग ही निश्चित होता है।

११३०. श्रार्यावर्च में पहला युद्ध करने के उपरांत समुद्रगुप्त वस्तुतः वाकाटक साम्राज्य पर ही श्रधिकार करने लगा था।

उसने अपना अभियान इस प्रकार आरंभ

समुद्रगुप्त श्रीर किया था कि पहले तो वह बिहार से चल वाकाटक साम्राज्य कर छोटा नागपुर होता हुआ कोसल की श्रीर गया था और तब बाकाटक साम्राज्य

के दक्षिण-पूर्वी भागों से होता हुआ वह फिर लौटकर आर्यावर्त में आ गया था। इस अवसर पर हम सुभीते से इस बात का पता लगा सकते हैं कि समुद्रगुप्त जब विजय करने निकला था, तब वह किन-किन मार्गों से होकर आगे बढ़ा था। इसलिये इस अवसर पर हम प्रजातंत्रों और सिंध, फाश्मीर तथा अफगानिस्तान के म्लेच्छ राज्यों का वर्णन छोड़ देते हैं और अगले प्रकरण में समुद्र-गुप्त के युद्धों की मुख्य-मुख्य वातें बतला देना चाहते हैं।

## १३. श्रायांवर्च और दिच्या में समुद्रगुप्त के युद्ध

समुद्रगुप्त के तीन युद्ध के पहले हुए थे और दूसरे भाग में वे युद्ध हैं जो उक्त अभियान के बाद हुए थे। इन्हीं

युतों के परिणामस्वरूप उस गुप्त-साम्राज्य की स्थापना हुई थी रिसका चित्र पुराणों में श्रंकित है। यह चित्र बहुत कुछ ठीक भौर बिलकुल पूरा-पूरा है श्रौर इसमें साम्राज्य के तीनों प्रांतों का उन्नेख है (देखों ६ १२४); श्रौर साथ ही साम्राज्य के उस मुख्य भाग का भी उन्नेख है जिसमें श्रनु-गंगा-प्रयाग श्रौर मगध का प्रांत था। § १३२. समुद्रगुप्त ने सबसे पहला काम तो यह किया था कि एक स्थान पर उसने जमकर युद्ध किया था जिसमें दो अथवा कदाचित् कीन राजाओं ( अच्युत, नागसेन कौशांबी का युद्ध और गणपित नाग ) को परास्त किया था; और इसी युद्ध से उसके राजनीतिक सौभाग्य ने पलटा खाया था और उसके साम्राज्य की नींव पड़ी थी। इस युद्ध का तात्कालिक परिणाम यह हुआ था कि कोट-वंश के राजा को (जिसका नाम श्लोक में नहीं दिया गया है ) उसके सैनिकों ने पकड़ लिया था और उसने फिर से पुष्पपुर में प्रवेश किया था। इलाहाबाद वाले स्तंम के अभिलेख की १३वीं और १४ वीं पंक्तियों में ७ वें श्लोक में इस घटना का इस प्रकार वर्णन

उद्वेलोदित-बाहु-वीर्य-रभसाद् एकेन येन क्षणाद् उन्मूल्य आच्युत नागसेन ग.....

किया गया है-

ं दंडैरमाहयत् ऐव कोट-कुलजम् पुष्प-श्राह्वये क्रीडता सूर्येन... तत.....।

ग के बाद के अक्षर मिट गए हैं, परंतु कदाचित् वह नाम गण्पित "" होगा। क्योंकि अंत में जो "ग" बचा रह गया है, उसके विचार से भी और छंद के विचार से भी यही जान पड़ता है कि वह शब्द गण्पित होगा। आगे चलकर २१ वीं पंक्ति में जो वर्गीकरण हुआ है और जो गद्य में है, उससे भी यही बात ठीक जान पड़ती है। उसमें नागसेन अच्युत-वाले वर्ग का गण्पित नाग से आरंभ हुआ है। यथा—

गण्पति-नाग-नागसेन-श्रच्युत-नंदी-त्रलवम्मा ।

इस वर्ग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति गण्पति नाग है। युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ था कि पाटलिपुत्र पर समुद्रगुप्त का सहज में अधिकार हो गया था और कोट-वंश का राजा भी युद्ध में पकड़ा गया था। यह युद्ध मुख्यतः मगध पर फिर से अधिकार करने के लिये ही हुआ होगा। स्वयं समुद्रगुप्त ने कोट के वंशज को नहीं पकड़ा था, जो उस समय पाटलिपुत्र का शासक था। इसलिये हम यह मान सकते हैं कि एक सेना ने तो पाटिलपुत्र पर आक्रमण किया होगा अथवा घेरा डाला होगा, और पाटिलिपुत्र के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर अथवा पाटितपुत्र से कुछ दूरी पर समुद्रगुप्त ने नागसेन और अच्युत के साथ और कदाचित् गणपित के साथ भी युद्ध किया होगा। श्रव हमें सिकों से भी श्रीर भाव-रातक से भी, जो गरापित नाग के शासन-काल में लिखा गया था (देखों § ३१) यह पता चलता है कि गण्पित नाग मालवा का शासक (धारा-धीश ) था श्रौर उसकी राजधानी पद्मावती में थी श्रौर कदा-चित एक दूसरी राजधानी धारा में भी थी। शिलालेख की २१ वीं पंक्ति में अच्युत-नंदी का पूरा-पूरा नाम आया है श्रीर श्रहिच्छत्र में श्रच्युत का सिक्का भी मिला है, श्रीर उस सिके पर वहीं सब चिह्न हैं जो पद्मावती के नाग सिकों पर पाए जाते हैं और उसकी बनावट भी उन्हीं सिकों की सी है, और इससे यह जान पड़ता है कि वह नागों की ही एक शाखा में से था। नागसेन संभवतः मधुरा के कीर्तिषेण का पुत्र था श्रौर

१. इस नागसेन को पद्मावती के उस नागसेन से ब्रलग समकता चाहिए जो नागवंश का था ब्रीर जिसका उल्लेख बागा ने ब्रपने हर्ष-चरित में किया है; क्योंकि पद्मावतीवाले इस नागसेन की मृत्यु किसी

मगध तथा पाटलिपुत्र के राजा कल्याणवर्मन का श्वसुर था। इसी कल्याणवर्मान् ने पाटलिपुत्र के चंडसेन को अधिकार-च्युत करके उस पर अपना अधिकार स्थापित किया था और मथुरा के राजा के साथ इसका संबंध था, और इस प्रकार यह नाग-वाका-टकों के संघ में सम्मिलित था। श्रीर भाव-शतक से पता चलता है कि गण्पित एक बहुत अच्छा योद्धा और नागों का नेता था; श्रीर इसलिये हमें बहुत कुछ संभावना इस बात की जान पड़ती है कि इसी गएपित की अधीनता या नेतृत्व में नागसेन और अच्युतनंदी ने समुद्रगुप्त के साथ जमकर युद्ध किया था। ये लोग थाटिलपुत्र-वालों की सहायता करने के लिये अपने अपने स्थान से वते होंगे। जिस स्थान पर अहिच्छत्र, मथुरा और पद्मावती के राजा या शासक लोग सुभीते से एकत्र होकर समुद्रगुप्त के साथ युद्ध कर सकते थे, वह स्थान कौशांबी या इलाहाबाद हो सकता है; श्रौर बहुत कुछ संभावना इसी बात की जान पड़ती है कि यह युद्ध कौशांबी में हुआ होगा, क्योंकि पाटलिपुत्र के लिये पुराना राजमार्ग कौशांबी से ही होकर जाता था। कौशांबीवाले स्तंभ में इस विजय की जो घोषणा की गई है, उससे यही अभिप्राय प्रकट होता हुआ जान पड़ता है। प्रशस्ति इसी स्तंभ पर उत्कीर्ण होने को थी, जैसा कि ३०वीं पक्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है-वाहरयम् उच्छतः स्तम्भः।

सुद्धक्षेत्र में नहीं हुई थी, बल्कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के कारण पद्मावती में ही इसकी मृत्यु हुई थी। इसका कोई सिका नहीं मिला है। जान पड़ता है कि यह गुप्तों का कोई ऋधीनस्थ सरदार था।

<sup>🤽</sup> १. कौमुदी-महोत्सव, श्रंक ४।

उक्त तीनों शासक या उप-राज युद्ध-क्षेत्र में एक ही दिन ﴿क्ष्मणात्) मारे गए थे।

§ १३३. यह युद्ध सन् ३४४-४४ ई० में या उसके लगभग और वाकाटक सम्राट् प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के उपरांत तुरंत ही

हुआ होगा। इस युद्ध के कारण गंगा की दूसरा काम तराई का बहुत बड़ा प्रदेश समुद्रगुप्त के अधिकार में आ गया था। अवध तो

पहले से ही उसके अधिकार में था और वही उसका केंद्र था। अब उसके राज्य का विस्तार पश्चिम में हरद्वार और शिवालिक तक श्रीर पूर्व में यदि बंगाल तक नहीं तो कम से कम इलाहाबाद से भागलपुर तक का प्रदेश अवश्य ही उसके अधीन हो गया था; श्रीर पुराणों में जो यह कहा गया है कि पौंडू पर भी उसका अधिकार हो गया था, उससे सूचित होता है कि संभवतः बंगाल भी उसके साम्राज्य में मिल गया था। कदाचित यमुना की तराई को तो उसने उस समय के लिये छोड़ दिया था और मगध में उसने अपनी शक्ति का बहुत अच्छी तरह संघटन किया थाः और तब वाकाटक साम्राज्य के दक्षिण-पूर्वी भाग पर त्राक्रमण करना निश्चित किया था। उस समय तक वाकाटकों का केंद्र किलकिला प्रदेश में ही था श्रीर उनके साम्राज्य का दक्षिण-पूर्वी भाग उस केंद्र से बहुत दूर पड़ता था। परंतु समुद्रगुप्त के लिये वह छोटा नागपुर से बहुत पास पड़ता था। जान पड़ता है कि वाकाटक लोग श्रपने कोसला-मेकला प्रांतों का शासन मध्य-प्रदेश में ही रहकर करते थे। यदि हम और सैनिक वातों तथा सुभीतों का ध्यान छोड़ भी दें, तो भी हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त वाकाटक साम्राज्य के उक्त भाग में केवल गड़बड़ी ही नहीं पैदा कर सकता

था, बल्कि कोसला, मेकला और आंध्र में वाकाटकों पर आक्रमण करके वाकाटक सम्राट्को विलकुल लाचार भी कर सकता था। उन दिनों पहनों के हाथ में बहुत कुछ सुरक्षित और महत्त्वपूर्ण प्रदेश था आर वे वाकाटकों की एक शाखा में से ही थे; और इसलिये वे वाकाटक सम्राट् के अधीन भी थे और उससे मेल भी रखते थे। उससे पहलेवाले वाकाटक सम्राट ने जो चार श्रश्वमेध यज्ञ किए थे, उनके कारण वाकाटकों का भारत की चारों दिशास्रों में अधिकार हो गया था। परंतु समुद्रगृप्त दक्षिणवालों को दवाने का उतना प्रयत्न नहीं करता था, जितना उन्हें शांत श्रीर संतुष्ट रखने का प्रयत्न करता था। वह वहाँ के शासकों को पकड़कर छोड़ दिया करता था; और केवल कोसला और मेकला को छोड़कर जो वाकाटक साम्राज्य के अंतर्भुक्त श्रंग तथा प्रदेश थे, उसने दक्षिण के और किसी प्रदेश को अपने राज्य में नहीं मिलाया था। कलिंग में उसने अपना एक नया करद और सामंत राज्य स्थापित किया था श्रीर इसीलिये यह जान पड़ता है कि दक्षिण में उसका अधिकार बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा होगा । साथ ही दक्षिणी भारत उसके लिये बहुत अधिक लाभदायक भी था। सारा उत्तरी भारत सोने से भर गया था श्रौर संभवतः यह सारा सोना दक्षिणी भारत से ही यहाँ त्राया था। समुद्रगुप्त सिर्फ सोने के ही सिक्के तैयार कराता था; और कुछ दिनों बाद अपने एक अश्वमेध यज्ञ के समय उसने सोने के इतने अधिक सिक्के तैयार कराए थे, जो खूब उदारतापूर्वक बाँटे गए थे श्रीर इतने श्रधिक बाँटे गए थे, जितने पहले कभी नहीं बाँटे गए थे।

§ १३४. यह बात नहीं मानी जा सकती कि इलाहाबाद वाले शिलालेख में दक्षिणी भारत के राजाओं और सरदारों के जो नाम मिलते हैं, वे यों ही श्रोर विना किसी उद्देश्य के सिर्फ मनमाने तौर पर गिना दिए गए थे। उसका लेखक दिच्णी भारत की विजय हरिषेण था जो समुद्रगुप्त के सेनापतियों में से एक था, जिसका सम्राट के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध था श्रीर जो शांति तथा युद्ध-विभाग का मंत्री था। उसके संबंध में यही आशा की जाती है कि उसने अपने स्वामी की विजयों का विलकुल ठीक ठीक और पूरा लेखा ही रखा होगा। वह एक ऐसा इतिहास प्रस्तुत कर रहा था जो अशोक-स्तंभ पर सदा के लिये प्रकाशित किया जाने को था। उसने सारे भारत की विजयों श्रादि को दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी श्रौर उत्तर-पश्चिमी इन चार भागों में विभक्त किया था श्रौर वह एक भौगोलिक योजना का बिलकुल ठीक अनुसर्ण कर रहा था। उसमें जो अनेक नाम आए हैं वे मनमाने तौर पर और विना किसी कारण के नहीं रखे जा सकते थे। इसके सिवा हम यह भी समभ सकते हैं कि उसने जो लेख प्रस्तुत किया था, वह त्रवश्य ही सम्राट को दिखलाकर उससे स्वीकृत भी करा लिया गया होगाः क्योंकि जिस समय वह लेख प्रकाशित हुआ था, डस समय सम्राट् जीवित था<sup>९</sup>। कांची, श्रवमुक्त, वेंगी श्रौर पलकक एक विभाग में हैं। "पलक्कड़" के रूप में पलक्क का उल्लेख पल्लव अभिलेखों में कई स्थानों में भिलता है<sup>२</sup> जिनका

१. देखो ऊपर पृ० १६५ की पाद-टिप्पणी १, साथ ही देखो रा० ए० सो० के जरनल, सन् १८६८, पृ० ३८६ में बुहलर की सम्मति जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ।

२. इं० ए०, खंड ५, पृ०, ५१-५२, १५५; साथ ही देखो एपि० इं० खंड ८, पृ० १५६, (कड का ऋर्थ होता है—स्थान।—पृ०१६१)

संबंध गंदूर जिले के दानों से है, और साथ ही उन अभिलेखों में वेंग राष्ट्र का भी उल्लेख आया है जो समुद्रगुप्त का वेंगी ही है और जो गोदावरी तथा कृष्णा के बीच में था।

§ १३४. साधारणतः यही समभा जाता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर जो अभियान किया था, वह दिन्विजय करने के लिये किया था। पर वास्तव में यह वात नहीं है। वह तो वाकाटक शक्ति को दबाने के लिये एक सैनिक उद्योग थाः और इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी थी कि समुद्रगुप्त ने आर्थावर्त्त में जो पहला युद्ध किया था, उसमें गणपित नाग, अच्युतनंदी और नाग-सेन मारे गए थे। वाकाटक शक्ति का दूसरा केंद्र आंध्र-देश में था और वहाँ की राजधानी दशनपुर से वाकाटकों की छोटी शाखा दक्षिण पर पल्लव सम्राटों (पछ्वेंद्र) के रूप में शासन करती थी। और यह शाखा तामिल प्रदेश के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण राज्य चोल को राजधानी कांची तक पहुँच गई थी जो सुदूर दक्षिण में था। दिक्षण पर आक्रमण करने का समुद्रगुप्त का एकमात्र उद्देश्य यही था कि पल्लवों की सेना का पराभव किया जाय। वह सोचता था कि वाकाटकों के सैनिक नेताओं (गणपित नाग आदि) को जो मैंने उत्तरी भारत में युद्ध में मार डाला है, यिद उसका

१. देखो एपि॰ इ॰, १, ३६७ जहाँ इसे ऋधिष्ठान या राजधानी महा गया है। साथ ही देखो इं॰ ए० ५, १५४ में फ्लीट का लेख। परवर्ची शिलालेख में इसे फिर राजधानी (विजयदशनपुर) कहा गया है।

२. इनके लिये इनके गंग श्रीर कदंब दोनों ही वर्गों के सामंतों ने इसी उपाधि का प्रयोग किया है। एपि० इं० १४, १३१ श्रीर ८, ३२।

बद्ला चुकाने के लिये पल्लव लोग अपने सेनापतियों और सामंतों को लेकर दक्षिण की श्रोर से चढ़ाई करेंगे श्रीर इधर बुंदेलखंड से रुद्रसेन त्राकर बिहार पर त्राक्रमण करेगा, तो मैं बीच में दोनों त्रोर से भारी विपत्तियों में फँस जाऊँगा। इसी बात को बचाने के लिये समुद्रगुप्त ने यह सोचा होगा कि पहले पल्लवों श्रीर उनके सहायकों श्रादि से ही एक एक करके निपट लेना चाहिए। वह बहुत तेज़ी से छोटा नागपुर संभलपुर श्रौर बस्तर होता हुआ सीधा वेंगी जा पहुँचा जो पल्लवों का मूल केंद्र था श्रीर कोलायर भील के किनारेवाले युद्ध-क्षेत्र में जा डटा। यह बहुत पुराना रास्ता है जो सीधा श्रांध्र देश को जाता है। ससुद्र-गुप्त पूर्वी समुद्र-तटवाले मार्ग से नहीं गया था, क्योंकि उसके मंत्री हरिषेण ने दक्षिणी बंगाल श्रीर उड़ीसा के किसी नगर या कस्बे का उल्लेख नहीं किया है। इसी कोलायर भील के किनारे फिर सातवीं शताब्दी में राजा पुलकेशिन द्वितीय के समय में एक भीषण युद्ध हुआ था समुद्रगुष्त के मंत्री और सेनापति हरिषेण ने अपनी सूची में जिन शासकों के नाम गिनाए हैं, यदि उन पर हम विचार करें तो तुरंत पता चल जाता है कि ये सब शासक और राजा लोग आंध्र तथा कलिंग प्रदेश के ही थे जो कुराल या कोलायर भील के आस-पास पड़ते थे। जान पड़ता है कि वे एक साथ मिलकर ही समुद्रगुप्त का सामना करने के लिये आए थे (देखों ६ १३४ क) और वहीं वह श्रांतिम निपटारा करनेवाला युद्ध हुआ थारे। उस समय समुगुप्त ने कोई बहुत अच्छी साम-

१. एपियाफिया इंडिका, ६, पृ० ३ श्रीर ६।

२. यह सूची (पंक्ति १६) इस प्रकार है—(१) कौसलक माहेंद्र,
 (२) महाकांतोरक व्याव्यात्राः (३) कौरालक मर्य्याः (४)

रिक चाल चली होगी, क्योंकि पल्लवों के सभी नेता चारों श्रोर से समुद्रगुप्त की सेनाओं से घिर गए थे। उनका सारा संघटन छिन्न-भिन्न हो गया और उन सब लोगों ने आत्म-समर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने उनके साथ कुछ शर्ते तै करके फिर उनको स्वतंत्र कर दिया। श्रव समुद्रगुप्त उस स्थान से, जो बेजवादा श्रीर राजमहेंद्री के बीच में था, लौट पड़ा। उसे कांची तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न उस समय उसे पूर्वी समुद्र-तट अथवा पश्चिमी समुद्र-तट के किसी दूसरे दक्षिणी राज्य से कोई मतलब था। पल्लब वर्ग के सब राजाओं को परास्त करके श्रौर उदारता तथा नीतिपूर्वक उन पर विजय प्राप्त करके श्रीर उन्हें वाकाटकों की श्रधीनता से निकालकर श्रीर उनसे श्रलग करके तुरंत ही जल्दी जल्दी चलकर विहार लौट श्राया। वहाँ से लौटने पर उसने रुद्रदेव पर चढ़ाई की। यह रुद्रदेव भी उसी प्रकार वीरतापूर्वक लड़ा था, जिस प्रकार वीरतापूर्वक उसके उत्तरी अधीनस्थों में से प्रत्येक राजा लड़ा था और अपने उन सहायकों के साथ वह युद्ध-क्षेत्र में मारा गया था। कदाचित् उसकी मृत्यु एरन के युद्धक्षेत्र में हुई थी (देखो ६ १३७)।

६ १३४ क. अपने संभलपुरवाले मार्ग में समुद्रगुप्त कोसल से

पिष्ठपुरक महेंद्रगिरिक-कौट्ट्रक स्वामिदत्तः; (५) एरंड-पल्लक दमनः; (६) कांचेयक विष्णुगोपः; (७) आवमुक्तक नीलराजः; (८) वैंगे-यक हस्तिवर्म्मनः; (६) पालक्कक उप्रसेनः; (१०) दैवराष्ट्रक कुवेरः; (११) कौस्थलपुरक घनंजयः प्रभृति सर्व-दित्तिणापथ-राजः आदि आदि।

होकर गया था त्रौर तव वह वहाँ से महाकांतार गया था; श्रौर महाभारत के आधार पर हम पहले यह कोलायर झीलवाला युद्ध बतला चुके हैं कि यह वही प्रदेश था जो श्राजकल का काँकेर और वस्तर है। इसके उपरांत वह कुराल पहुँचा था। वह अवश्य ही वेंगी से होता हुआ गया होगा परंतु वेंगी के शासक का नाम कलिंग की राजधानी पिष्ठपुर के शासक के नाम के बाद दिया गया है; श्रीर यह किलांग गोदावरी जिले में था। पिष्ठपुर के इस शासक (स्वामिद्त्त) के अधिकार में महेंद्रगिरि और कोंट्रूर की पहाड़ी गढ़ियों के त्रास-पास दो और छोटे प्रदेश या जिले थे जो त्राज-कल के गंजाम जिले में थे। गंजाम जिले में ही कलिंगनगर ( मुखलिंगम् ) के पास ही कलिंग देश का एरंडपल्ली नामक कस्वा था जिसका उल्लेख देवेंद्रवर्म्मन्वाले उस ताम्रलेख में भी है जो चिकाकोल के निकट सिद्धांतम् नामक स्थान में पाया गया है ( देखो एपि० इं०, खंड १३, ए० २१२ )। यह प्रदेश अवस्य ही पिष्ठपुर के स्वामिद्त्त के अधीन रहा होगा और एरंडपल्ली का दमन एक "राजा" या उसी प्रकार का शासक रहा होगा, जिस प्रकार आजकल किसी जिले के अफसर या प्रधान अधिकारी हुआ करते हैं। इसी के बाद कांची के शासक विष्णुगोप का नाम श्राया है जो उस समय श्रपने बड़े भाई सिंहवर्म्भन् प्रथम का

युवराज था श्रथवा उसके पुत्र कांचीवाले सिंहवर्म्मन् द्वितीय का श्रमिभावक था। एरंडपल्ली से कांची बहुत दूर पड़ती है। यदि

गोदावरी जिले के एहीर नामक नगर के पास जो इसका स्थान निर्देश हुन्ना है, उसके लिये देखो एपिग्राफिया इंडिका, खंड ६, पृ० ५६।

हम यह मान लें कि कांची और एरंडपल्ली दोनों मिलकर एक ही थीं और एक ही स्थान पर थीं, तभी यह कथन संगत हो सकता है। इसके उपरांत आवमुक्त या अवमुक्त के शासक का नाम आया है। श्राव देश श्रथवा श्राव लोगों की राजधानी गोदावरी के पास पिठुंड में थी। त्राव और पिदुंड का नाम हाथीगुम्फावाले शिलालेख में श्राया है। इसके उपरांत वेंगी के शासक का नाम श्राया है श्रीर इस वेंगी प्रदेश को समुद्रगुप्त ने पहले ही महाकांतार से कुराल की त्रोर जाते समय पार किया था। यदि यह मान लिया जाय कि समुद्रगुप्त कांची गया था, तो वह रास्ते में विना वेंगी के शासक का मुकाबला किए किसी तरह कांची पहुँच ही नहीं सकता था। और यह इस बात का एक और प्रमाण है कि ये सभी लड़नेवाले एक ही स्थान पर एकत्र हुए थे। जैसा कि अभी ऊपर बतलाया जा चुका है, पलक्क वही स्थान है जहाँ से श्रारंभिक पहनों ने गंदूर जिले में श्रीर बेजवादा के श्रास-पास कई जमीनें दान की थीं। दानपत्रों में जो "पलक्कड" शब्द आयाः है, वह इसी पलक का दूसरा रूप है। यह नगर कृष्णा नदी के कहीं पास ही आंध्र देश में था। इसके बादवाले शासक के स्थान का नाम देवराष्ट्र श्राया है श्रीर इससे भी यही सिद्ध होता है कि वे सब राजा लोग एक ही स्थान पर एकत्र हुए थे। चालुक्य भीम प्रथम<sup>२</sup> के एक ताम्रलेख के अनुसार यह देवराष्ट्र एलमंची कालग देश ( आधुनिक येलमंतिल्ली ) का एक जिला ( विषय )

१. एपि॰ इं॰, २॰, ७६, पंक्ति ११ श्रौर वि॰ उ॰ रि॰ सो० का जरनल, खंड १४, पृ० १५१।

R. Madras Report on Epigrapy, १६०६, १० ९०८-१०६।

था; श्रौर इस चालुक्य भीम प्रथम का एक दूसरा ताम्रलेख वेजवादा में पाया गया था । इसी प्रकार कुस्थलपुर भी उसी प्रदेश का कोई जिला या विषय रहा होगा, यद्यपि इसका नाम अभी तक और किसी लेख आदि में नहीं मिला है। कदाचित् कोसल श्रीर महाकांतार के शासकों को छोड़कर ये सभी सैनिक सरदार—स्वामिदत्त और विष्णुगोप सरीखे राजाओं से लेकर जिले के अधिकारियों तक जिन पर चढ़ दौड़ने का कष्ट कोई विजेता न उठावेगा—सब एक साथ ही लड़ने के लिये इकट्टे हुए थे और सबने एक ही युद्धक्षेत्र में खड़े होकर युद्ध किया था। उक्त सूची में नामों का जो क्रम दिया गया है, वह या तो इस बात का सूचक है कि ये सब राजा और जिलों के अधिकारी युद्ध-क्षेत्र में किस क्रम से खड़े हुए थे और या इस बात का सूचक है कि उन्होंने किस क्रम से आत्म-समर्पण किया था। यहाँ उनका महत्त्व शासकों के रूप में नहीं है, बल्कि योद्धाओं और सैनिक नेताओं के रूप में है। जान पड़ता है कि ये लोग दो मुख्य नेताओं की अधीनता में बँटे हुए थे। इनके नामों के आगे जो अंक दिए गए हैं, वे इलाहाबादवाले शिलालेख में दिए हुए उनके क्रम के सूचक हैं। (देखों १३४ पृ० २६५ में वाद-टिप्पग्गी २।)

9

(३) कुराल का मगटराज नेतृत्व करता था

(४) स्वामिद्त्त श्रोर

(४) एरंडपल्ली के दमन का

2

श्रौर (६) कांची का विष्णुगोप नेतृत्व करता था

(७) अवमुक्त के नीलराज,

(=) वेंगी के हस्तिवर्मन् ,

(६) पलक्क के उम्रसेन,

(१०) देवराष्ट्र के कुवेर श्रीर (११) कुस्थलपुर के धर्नजय का।

मुख्य सेना विष्णुगोप के अवीन थी जिसके पारवें में कर्लिंग सेनाएँ थीं। इस युद्ध को हम कुराल का युद्ध कह सकते हैं। इस युद्ध के द्वारा सममुद्रगुप्त ने वाकाटकों के कोसला, मेकला और आंध्र प्रांतों पर विजय प्राप्त की थी। समुद्रगुप्त लौटते समय भी उसी कोसलवाले मार्ग से ही आया था, क्योंकि हरिषेण ने और देशों का उल्लेख नहीं किया है। यह युद्ध कौशांबीवाले युद्ध (सन् ३४४-३४६ ई० के लगभग हुआ होगा। हम कह सकते हैं कि खारवेल की तरह समुद्रगुप्त ने भी औसत हर दूसरे वर्ष (सन् ३४४ से ३४८ ई० तक) युद्ध किए होंगे। वह वर्षा ऋतु के उपरांत पटने से चलता होगा और उसी वर्ष फिर लौटकर पटने आ जाता होगा।

§ १३६. दक्षिणी भारत से लौटने पर समुद्रगुप्त ने वाकाटकों के असली केंद्र या उनके निवास के प्रांत पर आक्रमण किया था

१. कौटित्य ( श्र॰ १३० ) ने कहा है कि साधारण सेना एक दिन एक 'योजन ( सात मील ) सहज में श्रीर सुलपूर्वक चल सकती है; श्रञ्छी सेना एक दिन में डेंढ़ योजन श्रीर सबसे श्रञ्छी सेना दो योजन तक चल सकती है। किनंधम ने श्रञ्छी तरह इस बात का पता लगा लिया है कि एक योजन सात मील का होता था। परंतु समुद्रगुप्त का श्रमियान श्रवश्य ही श्रीर भी श्रधिक द्भुत गति से हुआ होगा।

जो यमुना श्रोर विदिशा के बीच में था श्रोर जिसे श्राज-कल बुंदेलखंड कहते हैं। इस श्रायीवर्त-युद्ध के कारण समुद्रगुप्त का (श्रायावर्त्त के) श्राटवी शासकों पर प्रभुत्व

दू परा ग्रार्यावर्त युद्ध स्थापित हो गया थाः अर्थात् बघेलखंड के विंध्य प्रांतों और पूर्वी बुंदेलखंड पर उसका

राज्य हो गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह युद्ध आर्यावत के विंध्य प्रांतों अर्थात बुंदेलखंड में उसके आस-पास हुआ था। पन्ना की पहिड़ियों में युद्ध करना एक मुश्किल काम है और सैनिक नेता साधारणतः ऐसे युद्धों से बचते हैं। बुंदेलखंड की दक्षिण-पश्चिमी सीमा पर भिलसा (बिदिशा) (पूर्वी मालवा) प्रदेश पड़ता है। और पूर्वी मालवा की ओर से बुंदेलखंड में सहज में प्रवेश किया जा सकता है, क्योंकि गंगा की तराई से चलकर बेतवा या चंबल को पार करते हुए बुंदेलखंड में जाने के लिये पहले भी अच्छी और साफ सड़क थी और अब भी है। किलिकिला-विदिशा के प्रांत पर समुद्रगुप्त ने उसी सम-तल प्रदेश से होकर आक्रमण किया होगा जो आज-कल अधिकांश में खालियर राज्य में है और जिस रास्ते से मराठे हिंदुस्तान में आया करते थे। जान पड़ता है कि यह युद्ध एरन में हुआ था। हम जिन कारणों से इस परिणाम पर पहुँचे हैं, वे नीचे दिए जाते हैं।

§ १३७. समुद्रगुप्त ने अपने स्मृति-चिह्न उसी एरन नामक स्थान पर बनवाए थे, जो वाकाटकों के रहने के प्रदेश के मध्य में पड़ता है; और इसी से हम यह बात एरन का युद्ध निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि वह विजय करता हुआ वाकाटक प्रदेश में पहुँचा था। इसके बादवाले वाकाटक राजा पृथिविषेण प्रथम के शासनकाल

में हम देखेते हैं कि बुंदेलखंड उस समय तक वाकाटकों के श्रध-कार में था। एरन के ठीक दक्षिण में भी श्रौर पूर्व में भी कई प्रजातंत्र राज्य थे (देखो ६ १४४)। एरन पर समुद्रगुप्त प्रत्यक्ष ह्मप से तो शासन करता ही नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ उसने विष्णु का जो मंदिर बनवाया था, उससे कई बातों का पता चलता है। एरनवाले शिलालेख से पता चलता है कि उस समय तक . समुद्रगुप्तने ''महाराजाधिराज'' की उपाधि नहीं प्रह्मा की थी और उसमें उसकी निश्चित वंशावली नहीं दी है। परंतु उसकी २१ वीं से २६ वीं पंक्ति में जो छठा और सातवाँ श्लोक दिया गया है, उससे पता चलता है कि वहाँ पर मसुद्रगुप्त ने एक सैनिक विजय के उपरांत यद्ध का वैसा ही स्मृति-चिन्ह बनवाया था, जैसा श्रागे चलकर उसके पोते ने भीतरी नामक स्थान में बनवाया था। यह अभिलेख इलाहाबादवाले स्तंभ के अभिलेख से पहले का है। इस शिलालेख के "श्रंतक" शब्द पर खास जोर दिया गया है और कहा गया है कि सभी राजा (पार्थिवगरास सकतः ) पराजित हुए थे श्रौर राज्याधिकार से वंचित हो गए थे; श्रीर यह भी कहा गया है कि वहाँ राजा समुद्रगुप्त का 'श्रमि-षेक'' हुआ था । उसमें समुद्रमुप्त का इस प्रकार वर्णन किया गया है कि उसकी शक्ति का कोई सामना नहीं कर सकता था-वह "अप्रतिवार्यवीर्यः" हो गया थाः श्रीर उसकी यही उपाधि श्रागे चलकर उसके सिक्कों पर श्रंकित होने लगी थी। २१ वीं पंक्ति में उसकी सैनिक योग्यता का विशेष रूप से वर्णन किया गया है और कहा गया है कि उसके शत्रु निद्रित रहने की श्रवस्था में भी मारे भय के चौंक उठते थे। अपनी अपनी की त्ति के चिह्न-स्वरूप उसने एक शिलान्यास किया था (पंक्ति २६); श्रौर जान पड़ता है कि यह उसी विष्णु के मंदिर का शिलान्यास होगा, जो

अ गो तक वर्तमान है। उस मंदिर में स्तंमों आर कारिनस के मध्य वाले स्थान में अंत्येष्टि किया का एक चित्र अंकित है, और मंदिरों में साधारणतः ऐते चित्र नहीं अंकित हुआ करते। जान पड़ता है कि यह उस समय का दृश्य है, जब कि वाकाटक राजा पराजित होकर युद्ध-क्षेत्र में निहत हुआ था और उसका शब-दाह हुआ था। उसी दिन से वह नगर प्रत्यक्ष रूप से गुप्त सम्राट् के अधिकार में आ गया था और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गया था, क्योंकि उसे "स्वभोग-नगर" कहा गया है और इसका यही अभिन्नाय होता है।

§ १३८. एरन एक ओर तो बुंदेलखंड के प्रवेश-द्वार पर और दूसरी ओर मालवा के प्रवेश-द्वार पर स्थित है। पूर्वी मालवा भी और पश्चिमी मालवा भी, तात्पर्य यह कि एरन एक प्राकृतिक सारा मालवा, प्रजातंत्रों के अविकार में युद्ध क्षेत्र था था, जिन्होंने बिना लड़े-भिड़े ही समुद्रगुप्त के हाथ आत्म-समर्पण कर दिया था। यह स्थान पहले से ही सैनिक कार्यों के लिये बहुत महत्त्व का था, और यहाँ एक प्राचीन गढ़ भी था और इसके आगे एक बहुत बड़ा मैदान था। मानों प्रकृति ने पहले से ही यहाँ एक बहुत अच्छा युद्ध-क्षेत्र बना रखा था। जान पड़ता है कि इसी स्थान पर समुद्र-गुप्त ने बाकाटक राजा के साथ यद्ध किया था। परवर्ती गुप्त काल में भी याँ एक और युद्ध हुआ था, क्योंकि यहाँ एक गुप्त सेना-पति (गोगराज) का एक और स्मृति-चिह्न मिलता है, जिसने हुणों के समय यहाँ लड़कर अपने प्राण दिए थे और यहीं उसकी

१. श्रारिकयालोजिकल सर्वे रिपोर्ट, खंड १०, पृ० ८५ ।

पतिव्रता पत्नी ने पूर्ण रूप से सहगमन करके उसकी चिता पर आरोहण किया था ।

मिलता है, श्रीर हम यह मान सकते हैं कि रुद्र के नाम के साथ यह "देव" शब्द जान-वृक्तकर जोड़ा गया था। उस समय रुद्रसेन भारत में सबसे बड़ा राजा था और वह अपने उस प्र-पिता का उत्तराधिकारी हुआ था जो सारे भारतवर्ष का एक वास्तविक सम्राट् रह चुका था। रुद्रसेन के नाम के श्रंत में जो 'सेन' शब्द है, वह वास्तव में नाम का कोई श्रंश नहीं है। जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, यह "सेन" शब्द कभी तो नाम के अंत में जोड़ दिया जाता था और कभी छोड़ दिया जाता था। उदाहरण के लिये हम नेपाल के शिलालेख ले सकते हैं जिनमें लिच्छवी राजा वसंतसेन का नाम कहीं तो वसंतसेन दिया है श्रोर कहीं वसंतरेव दिया है। "देव" शब्द अधिक महत्त्वसूचक है श्रीर इससे पूर्ण राजकीय पर का बोध होता है। ऊपर हमने जो वंशावली दी है, उसमें कहा गया है कि रुद्रदेव ने सन् ३४४ ई० में राज्यारोहण किया था, श्रौर समुद्रगुप्त की विजयों के संबंध में सभी लोगों का यह एक मत है कि वे सन् ३४४ ई० से ३४० ई० तक हुई थीं। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि शिलालेखवाला रुद्रदेव वही रुद्रसेन प्रथम ही है ( देखो ६ ६४ )।

१. फ्लीट कृत Cupta Inscriptions, १० ६२। 🕟

१ १४०. श्रार्थावर्त्त के जो राजा समुद्रगुप्त से परास्त हुए थे, उनकी नामावली इस प्रकार है—

रुद्वेव, मतिल, नागद्त, चंद्रवर्मन्, गरापित-नाग, नागसेन, अच्यतनंदी और बलवर्मने ।

यह सूची दो मागों में विभक्त हो सकती है। (१) इनमें से पहले भाग में गए। पित नाग से बलवर्म्मन् तक उन राजाओं के नाम हैं जो पहले आर्यावर्त्ता युद्ध में परास्त हुए थे। इनमें से पहले तीन राजा तो कौशांबी में मारे गए थे और अंतिम राजा बलवर्म्मन् उस समय पाटिलपुत्र का शासक रहा होगा, जिस समय समुद्रगुप्त की सेना ने उस पर अधिकार किया था और जिसका उल्लेख सातवें क्लोक में बिना नाम के ही हुआ है। यि यही बात हो तो हम कह सकते हैं कि कल्याण-वर्म्मन् का ही दूसरा या अभिषेक-नाम बलवर्म्मन् रहा होगा। और इसीलिये हम यह भी कह सकते हैं कि दूसरे वर्ग या विभाग में उन राजाओं और शासकों के नाम हैं, जो दूसरे युद्ध में परास्त हुए थे अथवा दूसरे युद्ध के बाद भी कुछ दिनों तक जो और छोटे-मोटे युद्ध होते रहे होंगे, उन्हीं में वे परास्त हुए होंगें । इनमें से नागदत्त वही हो सकता है जो महाराज महेश्वर नाग का पिता था। यह महेश्वर नाग उप-राज था जिसकी एक मोहर लाहोर में पाई गई थी। उस

१. फ्लीट कृत Gupta Inscriptions, पु॰ १२।

२. इस बात की बहुत कुछ संभावना जान पड़ती है कि इसके कुछ ही दिन बाद समुद्रगुप्त का मथुरा के पश्चिम श्रुष्त देश में श्रीर वहाँ से जालंघर तक एक दूसरा श्रमियान भी हुआ था।

मोहर पर एक नाग या सर्प का लांछन अथवा चिह्न अंकित है और फ्लीट ने अपने Gupta Inscriptions में इनका संपादन किया है। इस पर की लिपि से पता चलता है कि यह मोहर ईसवी चौथी शताब्दी की है (Gupta Inscriptions, पृ० २५३)। मितल बुलंदशहर जिले में शासन करता था जहाँ एक दूसरे नाग लांछन से युक्त उसकी मोहर मिली है । हम यह नहीं जानते कि समुद्रगुप्त के शिलालेख में जिस चंद्रवर्मन का उल्लेख है, वह कौन है; परंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि सन् २५० ई० के लगभग जालंधर दोआब के सिंहपुर नामक स्थान में सामंतों का एक यादव-वंश अवश्य ही वाकाटकों का सामंत रहा होगा। उनके नामों के उनमें "वर्मन्" शब्द रहता था। यद्यपि सिंहपुर के शासकों की सूनी में हमें "चंद्रवर्मन्" नाम नहीं मिलता, परंतु फिर भी यह संभव है कि वह कोई नवयुवक वीर रहा होगा

१. इंडियन एंटीक्वेरी, खंड १८, १० २८६। यह नाग शंखपाल का चिह्न है। इसमें एक शंख श्रौर एक सर्प है। सर्प की श्राकृति गोल है श्रौर उसके शरीर से श्रामा निकल रही है। दुर्गांदेवी के एक ध्यान में शंखपाल दा इस प्रकार वर्णन मिलता है —दोहोचीर्णसुवर्णमा। यह शंखपाल देवी के हाथों में कंकड़ के रूप में रहता है।

२. विंसेंट स्मिथ ने एक बार कहा था कि समुद्रगुप्त के शिलालेख वाला चंद्रवर्म्मन् मुस्नियावाले शिलालेख (रा० ए० सो० का जरनल, १८६७, पृ० ८६६) वाला चंद्रवर्म्मन् डी है। परंतु मुस्तियावाले शिलालेख की लिपि (एपि० इं०, खंड १३, पृ० १३३) बहुत परवर्ती काल की है।

श्रीर रुद्रसेन की श्रोर से लड़ने के लिये युद्धक्षेत्र में श्राया होगा। श्रथवा यह वंद्रवर्मन् उसी वंश के राजा का दूसरा नाम भी हो सकता है। छठा राजा जो समुद्रगुप्त का समकालीन रहा होगा श्रोर जिसका नाम वृद्धवर्मन् दिया गया है, उसका उल्लेख लक्खा मंडलवाले शिलालेख (एपि० इं०, खंड १, पृ० १३ के सातवें श्लोक) में "वंद्र' के नाम से मिलता है। चंद्रवर्मन् इला-हाबादवाले शिलालेख के श्रनुसार नागदत्त का पड़ोसी था और यह मनुरा से श्रोर श्रागे के प्रदेश का शासक रहा होगा, जिसके उत्तराधिकारी की मोहर लाहौर में पाई गई है। श्रहिच्छत्र श्रोर मधुरा के बीच में नागदत्त के लिये कोई स्थान नहीं हो सकता। जो वर्गीकरण —रुद्रसेन-मितल-नागदत्त-चंद्वर्मम् —िकया गया है वह भौगोलिक क्रम से है। रुद्रदेव के राज्य के ठीक बाद मितल का राज्य पड़ता था श्रोर नागद्त्त का राज्य उससे श्रोर श्रागे पश्चिम में था। श्रोर चंद्रवर्मन् का राज्य तो उससे भी श्रागे पूर्वी पंजाब में था।

§ १४० क. अब प्रश्न यह है कि क्या ये तीनों शासक एक ही युद्ध में रुद्र सेन से लड़े थे या अलग अलग लड़े थे। नागद्त और चंद्रवर्मान् कभी रुद्र सेन के पड़ोस में तो थे ही नहीं, हाँ भारतीय इतिहास से हमें इस बात का पता अवश्य लगता है कि राजा और उनके साथी लोग बहुत दूर दूर से चलकर युद्ध करने के लिये जाते थे। अतः जैसी कि हम आशा कर सकते हैं, यि हम सममें कि ये तीनों सामंत एक ही युद्ध में रुद्र देव के साथ मिलकर और उसकी ओर से लड़े थे, तो यह कोई बहुत बड़ी या असंभव बात नहीं है। यह अवश्य ही समुद्र गुप्त का सबसे बड़ा युद्ध रहा होगा क्योंकि उसने लिखा है कि इन राजाओं के साथ होनेवाले इस यद्ध के उपरांत समस्त आटविक राजा मेरे सेवक

हो गए थे। और इसका अब यही होता है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड के सभी शासक इस युद्ध में सम्मिल्ति हुए थे; और जब गुप्त सम्राट्का पतन हो गया, तब उन लोगों ने समुद्रगुप्त की श्रधीनत स्वीकृत कर ली। परंतु दोनों पश्चिमी राजाश्रों या शासकों के संबंध में अधिक संभावना इसी बात की जान पड़ती है कि उनके साथ बाद में मथुरा के पश्चिम में एक दूसरा ही युद्ध हुआ था। पुराणों (वायु पुराण श्रौर ब्रह्मांड पुराण) में रुद्रसेन की मृत्यु के समय के समुद्रगुप्त के साम्राज्य का जो वर्णन दिया गया है (देखों १ १२६) उसमें पंजाब का नाम नहीं श्राया है; श्रीर इससे भी यही सूचित होता है कि पश्चिमी भारत में एक दूसरा युद्ध हुआ था। श्रीर इस प्रकार बहुत कुछ संभा-वना इसी बात की जान पड़ती है कि साल दो साल बाद आर्यावर्त्त में एक तीसरा युद्ध भी हुत्रा था।

§ १४१. वाकाटक साम्राज्य पर समुद्रगुप्त ने जो दूसरी चढ़ाई की थी वह वास्तव में प्रथम आर्यावर्त्त-युद्ध का क्रमागत अंश ही था। ये तीनों बड़े युद्ध वास्तव में एक ऐसे बड़े युद्ध के झंश थे जो कुछ दिनों तक चलता रहा था। इसलिये यह सारा सैनिक कार्य बहुत जल्दी जल्दी किया गया होगा। इसमें समुद्रगुप्त की द्योर से जो सैन्य-संचालन हुन्ना था, वह इतना

श्रायीवर्त्त-युद्धों का समय

पूर्ण था कि उसमें समुद्रगुप्त को कभी कहीं पराजित नहीं होना पड़ाथा श्रीर न कहीं

रकना ही पड़ा था; इसलिये सारी लड़ा-

इयाँ तीन ही वर्षों के सैन्य-संचालन-काल [ उन दिनों युद्ध अक्तूबर (विजया दशमी) से आरंभ होकर अप्रैल तक ही होते थे ] में समाप्त हो गई होंगी। ऊपर हमने जो काल-क्रम निश्चित किया है,

उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पहला आर्यावर्त-युद्ध सन्३४४-३४४ ई० में तुआ होगा, दूसरा सन् ३४८ ई० में या उसके लगभग और तीसरा सन् ३४६ या ३४० ई० में हुआ होगा।

> १४. सीमा श्रांत के शासकों और हिंदू श्रजातंत्रों का अधीनता स्वीकृत करना, उनका पौरा-णिक वर्णन और द्वीपस्थ मारत का अधीनता स्वीकृत करना

\$ १४२. जब तीसरा आर्यावर्त-युद्ध समाप्त हो गया और नागदत्त तथा चंद्रवर्म्मन् का पतन हो गया, तब समुद्रगुप्त का युद्ध-काल भी समाप्त हो गया। यह बात इला-सीमा प्रांत के राज्य हाबादवाले शिलालेख (पं०२२) में साफ तौर पर लिखी हुई है। सीमाप्रांत में केवल पाँच मुख्य राज्य थे और वे सभी उसके साम्राज्य के अंतर्गत आ गए थे। (१) समतट, (२) डवाक, (३) कामरूप, (४) नेपाल और (४) कर्न पुर ने साम्राज्य के सभी कर चुका दिए थे और इन सब राज्यों के राजा स्वयं आकर समुद्रगुप्त की सेवा में उपस्थित हुए थे'। सीमाप्रांत के रून राजाओं के राज्य गंगा नदी के मुहाने से आरंभ होते हैं और लुशाई-मिएएएर-आसाम² से होते

१. इलाहाबादवाले स्तंभ का शिलालेख, पंक्ति २२, Gupta-Inscription, पृ॰ ८।

२. कर्नल गेरिनी द्वारा संपादित Ptolemy (पृ०५५-६१) में कहा गया है कि उन दिनों उत्तरी बरमा को डवाक कहते थे।

हुए वरावर हिमालय पर्वत तक पहुँचते हैं; श्रीर इस वीच में वे सभी प्रदेश आ जाते हैं, जिन्हें हम लोग आजकल भूटान, सिकम श्रीर नैपाल कहते हैं, श्रीर तब वहाँ से होते हुए शिमले की पहा-ड़ियों और काँगड़े (कर्नु पुर) तक अर्थात् बंगाल के उत्तर में पड़ने वाली पहाड़ियों (पौंड़), संयुक्तप्रांत और पूर्वी पंजाब ( माद्रक देश ) तक इनका विस्तार जा पहुँचता है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में जो कर्त पुर भी सम्मिलित हो गया था, उसका अर्थ यहीं है कि तीसरे आर्यावर्त्ता-युद्ध के परिग्णामस्वरूप पूर्वी पंजाब भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। कदाचित् भागवत पुराण से भी यही आशय निकाला जा सकता है; क्योंकि उसमें स्वतंत्र प्रजातंत्री राज्यों की जो सूची दी है, उसमें मद्रक राज्य का नाम नहीं है ( देखो § १४६ ) इसके बादवाले शासन-काल में हम देखते हैं कि गुप्त संवत् ६३ (सन् ४०३ ई०) में गुप्त संवत् का प्रचार शोरकोट ( पुराना शिवपुर ) तक हो गया था, जो चनाव नदी के पूर्वी तट के पास था। नेपाल का नया लिच्छवी राजा जयदेव प्रथम समुद्रगुप्त का रिश्तेदार होता था; श्रीर उसके श्रधी-नता स्वीकृत करने का यह अर्थ होता है कि भारतवर्ष की ओर हिमालय में जितने राज्य थे, उन सबने ऋघीनता स्वीकृत कर ली थी। नेपाल में जयदेव प्रथम कि शासन-काल में गुप्त संवत् का प्रचार हुआ था<sup>२</sup>। जान पड़ता है कि जयदेव प्रथम के साथ संबंध होने के कारण ही उसके पार्वत्य प्रदेश पर चढ़ाई नहीं की गई थी। यह भी जान पड़ता है कि त्रागे चलकर समुद्रगुप्त ने समतट को

१. एपिम्राफिया इंडिका, खंड १६, पृ० १५।

२. फ्लीट कृत Gupta Inscription की प्रस्तावना, पृ० १३५। इंडियन पंटोक्वेरी, खंड १४, पृ० ३४५ (३४०)।

भी अपने चंपावाले प्रांत में भिला लिया था, क्योंकि इससे उसके साम्राज्य की प्राकृतिक सीमा समुद्र तक जा पहुँचती थी; श्रीर उड़ीसा तथा किलंग का शासन करने के लिये श्रीर द्वीपस्थ भारत के साथ समुद्री व्यापार की व्यवस्था करने के लिये (देखों § १५०) यह श्रावश्यक था कि समुद्र तक सहज में पहुँच हो सके।

§ १४३. हमें यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समुद्रग्त का साम्राज्य काँगड़े तक ही था और उसमें काश्मीर तथा उसके नीचे का समतल मैदान सम्मि-काश्मीर तथा दैवपुत्र लित नहीं था। यह वात भागवत से स्पष्ट वर्ज श्रोर उनकी हो जाती है, जिसका मूल पाठ उस समय श्रधीनता से पहले ही पूरा तैयार हो चुका था, जब कि दैवपुत्र वर्ग ने अधीनता स्वीकृत की स्वीकृत करना थी। भागवत में इस वर्ग के संबंध में कहा गया है कि यह दमन किए जाने के योग्य है। इलाहाबादवाले शिलालेख की २३ वीं पंक्ति में कहा गया है कि समुद्रगुप्त की प्रशांत कीर्ति सारे देश में फैल गई थी, और यह भी कहा गया है कि उसने ऐसे अनेक राजवंशों को फिर से राज्य प्रदान किया था, जिनका पतन हो चुका या श्रौर जो राज्याधिकार से वंचित हो चुके थे। श्रोर इस शांतिवाली नीति का तुरंत हो यह परिणाम भी बतलाया गया है कि दैवपुत्र शाही-शाहानुशाही शक-मुइंडों ने भी अधीनता स्वीकृत कर ली थी, और इस प्रकार उत्तर-पश्चिमी प्रदेश और काश्मीर भी साम्राज्य के श्रंतर्गत श्रा गया था। यह वही राज्य था जिसे भागवत श्रौर विष्णुपुराण् में म्लेच्छ-राज्य कहा गया है। शाहानुशाही ने स्वयं समुद्रगुप्त की सेवा में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकृत की थी, क्योंकि इलाहाबादवाले शिला-

लेख में यह वतलाया गया है कि दैवपुत्र वर्ग ने श्रीर दूसरे राजाओं ने किस रूप में अधीनता स्वीकृत की थी, और जिस क्रम से श्रधीनता स्त्रीकृत करने वालों के नाम गिनाए गए हैं, उससे सिद्ध होता है कि शाहानुशाही ने स्वयं ही समुद्रगुप्त की सेवा में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकृत की थी। इस वर्ग में सबसे पहला नाम दैवपुत्र शाही शाहानुशाही का ही है। इनमें से दैवपुत्र श्रीर शाही ये दोनों ही शब्द शाहानुशाही के विशेषण हैं श्रीर इन विशेषणों की त्रावश्यकता कदाचित् यह दिखलाने के लिये हुई होगी कि यह शाहानुशाही कुशन सम्राट्हे और वह सासानी सम्राद नहीं है जो उस समय गुप्त साम्राज्य का विलक्कल पडोसी था। अधीनता स्वीकृत करने का पहला प्रकार तो स्वयं सेवा में उपस्थित होना था जिसे ''आत्म-निवेदन'' कहते थे, और दूसरे प्रकार में दो बातें होती थीं। या तो श्रविवाहिता स्त्रियाँ सेवा में भेंट स्वरूप भेजी जाती थीं जिसे "उपायन" कहते थे श्रीर या श्रपनी कन्यात्रों का विवाह उस राजा या सम्राट् के साथ कर दिया जाता था जिसकी अधीनता स्वीकृत की जाती थी और इसे "कन्या-दान" कहते थे । अधीनता स्वीकृत करने का तीसरा प्रकार "याचना" कहलाता था और इसमें दो बातें होती थीं। इस याचना में यह कहा जाता था कि हमें अपने राज्य में गरुड्ध्वजवाले सिक्के प्रवितत करने की आज्ञा दी जाय; अथवा हमें अपने देश में शासन करने का अधिकार दिया जाय। इसे 'गरु-त्मदंक-स्व-विषय-भुक्ति-शासन-याचना" कहते थे। इसी के दो विभाग थे। एक में तो गरुड्ध्वजवाले सिक्कों (गरुत्मद्ंक-भुक्ति) का व्यवहार करने की प्रार्थना (शासन-याचना ) की जाती थी; श्रीर दूसरा रूप यह था कि अपने राज्य के शासन (स्वविषय-भक्ति) के अधिकार की याचना की जाती थी। पश्चिमी पंजाब

के कुशन अधीनस्थ राजाओं के पालद अधवा शालद और शाक सिकों से हमें पता चलता है कि उन राजाओं ने अपने यहाँ गुप्त सिक्ने प्रचलित कर दिए थे । वे अपने सिक्कों पर समुद्रगुप्त की मूर्त्ति और नाम श्रंकित कराते थे; और यह प्रथा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन-काल तक प्रचलित थीं; क्योंकि हम देखते हैं कि उस समय तक कुशन राजाओं के सिकों पर उसकी मूर्ति और नाम श्रंकित होता था। इन गुप्त राजाश्रों की पहचान के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता; क्योंकि उन सिक्कों पर राजाओं की जो मूर्तियाँ दी गई हैं, उनमें वे कुंडल पहने हुए हैं; श्रीर कुशन राजा लोग कभी कुंडलों का व्यवहार नहीं करते थे। मुद्राशास्त्र के ज्ञाता पहले ही कह चुके हैं कि ये सिक्के गुप्त-सिक्कों से मिलते-जुलते हैं । कन्यादान (दान श्रीर उपायन में बहुत बड़ा श्रंतर है) शब्द का प्रयोग कुशन सम्राट् के लिये ही किया गया है, क्योंकि उन दिनों यह प्रथा थी, बल्कि यों कहना चाहिए कि नियम ही था कि जब कोई बहुत बड़ा प्रतिद्वन्द्वी शासक अपने विजेता के सामने सिर मुकाता था, तब वह उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था।

§ १४४. उस समय सासानी सम्राट् शापुर द्वितीय (सन् ३१०-३७६ ई०) था जो कुशन राजा का स्वामी था। उस समय कुशन लोग व्यकगानिस्तान से "कुशानी - सासानी" सिक्के ढालकर प्रचलित किया करते थे, जो "शत्रोननो शत्रो" कहलाते

१. वि॰ उ० रि० सो० का जरनल, खंड १८, पृ० २०८-२०९ । २. उक्त जरनल, खंड १८, पृ० २०८-२०६ ।

थे । कुरान राजा को सासानी सम्राट् का जो संरक्षण प्राप्त था और उसके साथ उसका जो घनिष्ठ संबंध था, उसके कारण कुरानों के भारतीय प्रदेशों का (जो सिंधु-

सासानी सम्राट् श्रीर नद के पूर्व में पड़ते थे)। गुप्त सम्राट् द्वारा कुशनों का श्रधीनता श्रपने साम्राज्य में मिला लिए जाने में स्वीकृत करना किसी प्रकार की बाधा नहीं हो सकती थी। काश्मीर, रावलिपंडी श्रीर पेशावर तक कुशन

अधीनस्थ राजा लोग गुप्त साम्राज्य के सिक्के अपने यहाँ प्रचलित करके भारतीय साम्राज्य में आ मिले थे। कुशन शाहानुशाही ने जो आत्म-निवेदन किया था, उसके कारण समुद्रगुप्त को उस पर आक्रमण करने का विचार छोड़ देना पड़ा था। परंतु शत्रु ऐसी अवस्था में छोड़ दिया गया था कि वह भारी उत्पात खड़ा कर सकता था; क्योंकि आगे चलकर हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के थोड़े ही दिन बाद शकाधिपति ने विद्रोह खड़ा कर दिया था; और यह विद्रोह संभवतः सासानी सम्राट् शापुर द्वितीय की सहायता से खड़ा किया गया था। समुद्रगुप्त के समय में जो कुशन-राजकुमारी भेंट करने का कलंक कुशनों को अपने सिर लेना पड़ा था, उसका बदला चुकाने के लिये अब गुप्तों से कहा गया था कि तुम धुवदेवी को हमारे सपुर्द कर दो, और इसी के परिणामस्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय को बल्ख तक चढ़ जाने की आवश्यकता हुई थी, जिससे कुशन-राजा और कुशन-शिक्त का

१. विंसेट स्मिथ कृत Catalogue of Coins in the Indian Museum ए० ६१।

सदा के लिये पूरा पूरा नाश हो गया था; और यह बल्ख कुशनों का सबसे दूर का निवास-स्थान और केंद्र था ।

§ १४४. मालवों, आर्यु नायनों, यौधेयों, माद्रकों, आभीरों, प्रार्जुनों, सहसानीकों, काकों, खर्परिकों तथा अन्यान्य समाजों के प्रजातंत्रों के संबंध में डा० विसेंट स्मिथ

प्रजातंत्र श्रौर समुद्रगुप्त का यह विचार था कि ये सब प्रजातंत्र समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाओं पर थे।

परंतु उनका यह मत भ्रमपूर्ण था और ये प्रजातंत्र समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाओं पर नहीं थे, क्योंकि पंक्ति २२ ( इलाहाबाद-वाले स्तम्भ का शिलालेख ) में, जहाँ सीमात्रों पर के राजात्रों का उल्लेख है, वहाँ स्पष्ट रूप से उक्त प्रजातंत्र इस वर्ग से अलग रखे गए हैं। ये सब साम्राज्य के अंतर्भुक्त राज्य थे और साम्राज्य के सब प्रकार के कर देने और उसकी समस्त आज्ञाओं का पालन करने का वचन देकर ये सब प्रजातंत्र गुप्त-साम्राज्य के श्रंग बन गए थे और उसके अंदर आ गए थे। अधीनस्थ और करद प्रजातंत्रों के जो नाम गिनाए गए हैं, उनमें उनकी भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा गया है श्रीर उसमें भौगोलिक योजना देखने में आती है। गुप्तों के प्रत्यक्ष राज्य-क्षेत्र अर्थात् मथुरा से आरंभ करके मालवों, आयु नायनों, यौधेयों और माद्रकों के नाम गिनाए गए हैं। इनमें से पहला राज्य मालव है। नागर या कर्कोट-नागर नामक स्थान, जो आज-कल के जयपुर राज्य में स्थित है, उन दिनों मालवों का केंद्र था और वहीं उनकी राजधानी थी, जहाँ मालवों के हजारों प्रजातंत्र सिक्के पाए गए हैं (देखों §

२.वि॰ उ० रि० सो० का जरनल, खंड १८, पृ० २६ श्रौर उससे श्रागे।

४२-४३); श्रीर उनके संबंध में कहा गया है कि वे सिक्के वहाँ उतनी ही श्रिधकता से पाए गए थे जितनी श्रिधकता से "समुद्र-तट पर घोंघे पाए जाते हैं।" भागवत में इन लोगों को श्रवुंद-मालव कहा गया है श्रीर विष्णुपुराण में उनका स्थान राजपूताने ( मरुभूमि ) में बतलाया गया है। इस प्रकार यह बात निश्चित है कि वे लोग राजपूताने में श्रावू पर्वत से लेकर जयपुर तक रहते थे। उस प्रदेश को जो "मार-वाड़" कहते हैं, वह जान पड़ता है कि इन्हीं मालवों के निवास-स्थान होने के कारण कहते हैं। इसके दक्षिण में नागों का प्रदेश था श्रीर मालवों के सिक्के नाग-सिकों से बहुत मिलते-जुलते हैं। इसके ठीक उत्तर में यौधेय लोग थे श्रीर उनका विस्तार भरतपुर ( जहाँ विजयगढ़ नामक स्थान में समुद्रगुप्त के समय से भी पहले का एक प्रजातंत्री शिलालेख पाया गया है ) से लेकर सतलज

श. जिसे हम लोग "मारवाड़" कहते हैं, उसे पंजाब में मालवाड़ कहते हैं। राजपूताना में "ड" का भी उच्चारण उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार दिव्या भारत में होता है। मालव = माडव + वाटक भी मारवाड़ ही होगा। "वाट" शब्द का जो "वार" रूप हो जाता है और जिसका अर्थ "विभाग" होता है, इसके लिये देखों ( अब स्व० राय बहादुर ) हीरालाल-कृत Inscriptions of C. P., पृ० २४ और ८७ तथा एपि० इं०, खंड ८, पृ० २८५। वाटक और पाटक दोनों ही शब्द भौगोलिक नामों के साथ विभाग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।

२. देखो रैप्सन-कृत Indian Coins, विभाग ५१ श्रौर विं॰ स्मिथ-कृत Coins of Indian Musuem, ए॰ १६२।

नदी के ठेठ निम्न भाग में बहावलपुर राज्य की सीमा तक था जहाँ ''जोहियावार" नाम अब तक यौधेयों से अपना संबंध सिद्ध करता है। रुद्रदामन् (सन् १४० ई० के लगभग) के समय भी यह सबसे बड़ा प्रजातंत्री राज्य था। उस समय यौधेय लोग उसके पड़ोसी थे और निम्न सिंध तक पहुँचे हुए थे। मालव और यौधेय राज्यों के मध्य में आयु नायनों का एक छोटा सा राज्य था जिनके ठीक स्थान का तो अभी तक पता नहीं चला है. परंतु फिर भी उनके सिकों से सूचित होता है कि वे लोग अलवर और श्रागरा के पास ही रहते थे। माद्रक लोग यौधेयों के ठीक उत्तर में रहते थे श्रोर उनका विस्तार हिमालय के निम्न भाग तक था। मेलम और रावी के बीच का मैदान ही मद्र देश था श्रीर कभी कभी व्यास नदी तक का प्रदेश भी मद्र देश के श्रंतर्गत ही माना जाता थार । व्यास श्रीर यमुना के मध्यवाले प्रदेश में वाकाटकों के सामंत सिंहपुर के वर्म्भन और नाग राजा नागदत्त के प्रदेश थे। समुद्रगुप्त के शिलालेख में प्रजातंत्रों का जो दूसरा वर्ग है, उसमें श्राभीर, प्राजु न, सहसानीक, काक श्रौर खर्पीरेक लोगों के नाम दिए गए हैं। समुद्रगुप्त से पहले इनमें से कोई प्रजातंत्र अपने स्वतंत्र सिक्के नहीं चलाता था, और इसका सीधा-साधा कारण यही था कि वे मांधाता ( माहिष्मती ) में रहनेवाले पश्चिमी मालवा के वाकाटक-गवर्नर के श्रौर पद्मावती के नागों के श्रधीन थे। वास्तव में गण्पति नाग धारा का अधीश्वर (धाराधीश) कहलाता था। हम यह भी जानते हैं कि सहसानीक और काक लोग मिलसा के श्रास-पास रहते थे। भिलसा से प्रायः बीस मील

१. त्रारिकयालाजिकल सर्वे रिपोर्ट, खं ० २, पृ० १४।

२. रायल एशियाटिक सोसाइटी का जरनल, सन् १८६७, पृ० ३०।

की दूरी पर आज-कल जो काकपुर नामक स्थान है, वहीं प्राचीन काल में काक लोग रहते थे । श्रोर साँची की पहाड़ी काकनाड कहलाती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक सहसानीक महा-राज ने, जो कदाचित सहसानीकों का प्रजातंत्री नेता और प्रधान था, उदयगिरि की चट्टानों पर चंद्रगुप्त-मंदिर बनवाया था । श्राभीरों के संबंध में हमें भागवत से बहुत सहायता मिलती है। भागवत में कहा गया है कि आभीर लोग सौराष्ट्र और आवंत्य शासक (सौराष्ट्र आबन्स आभीराः) थे। श्रौर विष्णुपुराण में भी कहा गया है कि आभीरों का सौराष्ट्र और अवंती प्रांतों पर अधिकार था। वाकाटक इतिहास से हमें यह भी ज्ञात है कि पश्चिमी मालवा में पुष्यमित्र लोग श्रीर दो ऐसे दूसरे प्रजातंत्री लोग रहते थे, जिनके नाम के अंत में "मित्र" शब्द था। ये आभीर प्रजातंत्र थे: श्रीर श्रागे चलकर गुप्त इतिहास में हम देखते हैं कि उनके स्थान पर मैत्रक लोग स्रा गए थे, जिनमें एकतंत्री शासन प्रचलित था। श्रामीरों से श्रारंभ होने वाला श्रोर खर्परिकों से समाप्त होने वाला यह वर्ग काठियावाड़ और गुजरात से आरंभ होकर दमोह तक त्रर्थात् मालवा प्रजातंत्र के नीचे श्रीर वाकाटक राज्य के ऊपर एक सीधी रेखा में था। पेरिप्तस के समय में आभीर लोग गुज-रात में रहते थे: श्रोर डा० विं० स्मिथ ने जो बुंदेलखंड में उनका स्थान निश्चित किया है ( रा० ए० सो० का जरनल, १८६७, पृ० ३०) वह किसी 'तरह ठीक श्रोर न्यायसंगत नहीं हो सकता। डा० स्मिथ ने यह निश्चय इसीलिये किया था कि उनके समय में लोगों में यह भ्रमपूर्ण विचार फैला हुआ था कि काठियावाड़ श्रीर

१. बिहार श्रौर उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी का जरनल, खंड १८, १० २१३।

गुजरात पर उन दिनों पश्चिमी क्षत्रप राज्य करते थे। परंतु पुराणों से भी त्रौर समुद्रगुप्त के शिलालेख से भी यही सिद्ध होता है कि काठियावाड़ त्रथवा गुजरात में क्षत्रपों का राज्य नहीं था। काठियावाड़ पर से पश्चिमी क्षत्रपों का त्रधिकार नाग-वाकाटक काल में ही उठा दिया गया था। इस विषय पर पुराणों से बहुत कुळ प्रकाश पड़ता है।

े १४६. भागवत में कहा गया है कि सुराष्ट्र और अवंती के आभीर और अरावली के सूर तथा मालव लोग अपना स्वतंत्र प्रजातंत्र रखते थे। उनके शासक ''जना पौराणिक प्रमाण धिपः'' कहे गए हैं, जिसका अर्थ होता

है—जन या जनता के (अर्थात् प्रजातंत्र)
शासक। भागवत में माद्रकों का उल्लेख नहीं है। जान पड़ता है
कि आर्यावर्त्त युद्धों के परिणामस्वरूप माद्रक लोग समुद्रगुप्त के
साम्राज्य में सम्मिलित हो गए थे, और जब प्रजातंत्रों का अधीश्वर
परास्त हो गया था, तब उनमें से सबसे पहले माद्रकों ने ही गुप्त
सम्राट् की अधीनता स्वीकृत की थी। भागवत के शूर वही प्रसिद्ध
योधेय हैं। "शूर" शब्द (जिसका अर्थ 'वीर' होता है) "योधेय"
शब्द का ही अनुवाद और समानार्थक है। और यही योधेय
उनकी प्रसिद्ध और लोक-प्रचलित उपाधि या जातिनाम था।
इससे दो सो वर्ष पहले रुद्रामन इस बात का उल्लेख कर गया
था कि योधेय लोग क्षत्रियों में अपनी 'वीर' उपाधि से प्रसिद्ध
थे । पुराणों के अनुसार योधेय लोग अच्छे और पुराने क्षत्रिय

१. सर्वच्चत्राविष्कृत-वीरशब्दजातोत्सेक अविधेयानाम् । ( एपिग्रा-फिया इंडिका, खंड ८, ए० ४४ ) अर्थात् "यौधेय लोग बहुत कठिनता से अधीनता स्वीकार करते थे और समस्त चित्रयों में अपनी 'वीर'

थे। मालवों की तरह वे लोग भी पहले पंजाब में रहते थे। यौधेयों श्रीर मालवों ने ही सिंध की पश्चिमी सीमा पर भी श्रीर इधर मथुरा की तरफ पूर्वी सीमा पर भी कुशन-शक्ति को आगे बढ़ने से रोक रखा था। ये लोग साधारणतः शूर अथवा वीर कहलाते थे। भागवत ने यौधेयों को आभीरों के उपरांत और मालवों से पहले रखा है अर्थात् उन्हें इन दोनों के बीच में स्थान दिया है; श्रीर इससे यह सूचित होता है कि वे आभीरों के उत्तर में और मालवों के उत्तर-पश्चिम में अर्थात् राजपूताने के पश्चिमी भाग में रहते थे। विष्णुपुराण में कहा है - "सौराष्ट्र-अवंती-शूरान् अर्बुद्-मरुभूमि-विषयांश्च त्रात्या द्विजा त्रामीरशूद्र ( इसे 'शूर' सममना चाहिए ) त्राद्याः भोक्ष्यन्ति ।'' विष्णुपुराण में त्रवंती के उपरांत "शूद्र" शब्द आया है; परंतु उसका एक और पाठ "शूर" भी है और इसका समर्थन स्वयं विष्णुपुराण में ही एक और स्थान पर श्रीर हरिवंश से भी होता है। हाँ, शौद्रायणों का भी एक प्रजातंत्र थाः और यह "शौद्रायण" शब्द निकला तो "शूद्र" शब्द से ही है, परंतु यहाँ "शुद्र" से शुद्रों की जाति का श्रभिप्राय नहीं है, बल्कि शूद्र नाम का एक व्यक्ति था, जिसने शौद्रायणों का प्रजातंत्र स्थापित किया था3। परंतु स्पष्ट रूप से यही जान पड़ता है कि

उपाधि सार्थक करने के कारण उन्हें गर्व था।" (कीलहार्न के त्रातु- वाद के त्राधार पर )

१. विल्सन द्वारा संपादित विष्णुपुरागा, ( श्रॅगरेजी ) खंड २, पृ॰ २३३, 'श्रूर श्रामीराः'' मिलाश्रो हरिवंश, १२.८३७ का श्रूर श्रामीराः ।

२. देखो विल्सन के विष्णुपुराण खंड २, पृ० १३३ में हाल (Hall) की लिखी हुई टिप्पणी।

भी देखी जायसवाल-इत हिंदू-राज्यतंत्र, पहला भाग, ए० २५७ ।

भागवत श्रीर विष्णुपुराण का इस अवसर पर शूरों से ही अभि-प्राय है श्रीर यह "शूर" शब्द योधेयों के लिये ही है। भागवत श्रीर विष्णुपुराण में प्रार्जुनों, सहसानीकों, काकों श्रीर खर्परों का कोई उल्लेख नहीं है। ये सब नाग वर्ग के थे श्रीर पूर्वी मालवा में थे।

§ १४६ क. इसके उपरांत म्लेच्छ-राज्य त्राता है, जो भागवत के अनुसार इसके बाद वाला राज्य है। यह कुशन राज्य था। यहाँ समुद्रगुप्त के शिलालेख के लिये पुराण मानों भाष्य का काम देते हैं। यथा—

सिन्धोरः चन्द्रभागां कौन्ती काश्मीर मंडलम् भोक्ष्यन्ति शुद्राश्च त्रान्त्याद्या ( त्रथवा त्रात्याद्या ) म्लेच्छाश्च त्रान्नह्यवर्चसः । [Purana Text, पृ० ४४]

अर्थात्—सिंधु के तट पर और चंद्रभागा के तट पर कौंती (कच्छ ) और काश्मीर मंडल में वे म्लेच्छ लोग शासन करेंगे जो शुद्रों में सबसे निम्न कोटि के और वैदिक वर्चस्व के विरोधी हैं।

विष्णुपुराण में कहा गया है—"सिंधुतटदावीं कोवीं चंद्रभागा-काश्मीर-विषयान त्रात्यम्लेच्छा-श्रूद्रायाः" ( अथवा म्लेच्छाद्यः श्रुद्राः ) भोक्ष्यंति।" यहाँ विष्णुपुराण यह सिद्ध करना चाहता है कि सिंधु-चंद्रभागा की तराई (सिंध-सागर दोआव) और दावीं-कोवीं ( दावींक तराई अर्थात् खैबर का दर्श और उसके पीछे का

१. बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जरनल, सन् १८५१, पृ० २३४।

प्रदेश ) सब एक साथ ही संबद्ध थे; श्रोर इससे यह सूचित होता है कि विष्णुपुराण का कर्ता यह बात श्रच्छी तरह सममता था कि भारतवर्ष की प्राकृतिक सीमाएँ कहाँ तक हैं। चंद्रभागावाली सीमा इस बात से निश्चित सिद्ध होती है कि गुप्त संवत् =३ में शोरकोट में गुप्त संवत् का इस प्रकार व्यवहार होता था कि केवल उसका वर्ष लिख दिया जाता था श्रोर उसके साथ यह बतलाने की भी श्रावश्यकता नहीं होती थी कि यह किस संवत् का वर्ष हैं। श्रोर इससे यह सूचित होता है कि वहाँ यह संवत् कम से कम २४ वर्षों से श्रर्थात् समुद्रगुप्त के शासन-काल से ही प्रचलित रहा होगा।

§ १४६ ख. म्लेच्छ लोग यहाँ श्रूद्रों में सबसे निम्न कोटि के कहे गए हैं। यहाँ हम पाठकों को मानव धर्मशास्त्र तथा उन दूसरी स्मृतियों आदि का स्मरण करा देना चाहते म्लेच्छ शासन का वर्णन हैं जिनमें भारत में रहने वाले शकों को श्रूद्र कहा गया है। पतंजित ने सन् १८० ई० पू० के लगभग इस वात का विवेचन किया था कि शक और यवन कौन हैं; और ये शक तथा यवन पतंजित के समय में राजनीतिक दृष्टि से भारतवर्ष से निकाल दिए गए थे, परंतु फिर भी उनमें से कुछ लोग इस देश में प्रजा के रूप में निवास करते थे। महाभारत में भी इस बात का विवेचन किया गया है कि ये शक तथा इन्हीं के समान जो दूसरे विदेशी लोग, भारतवर्ष में आकर बस गए थे और हिंदू हो गए थे, उनकी क्या स्थिति थी और समाज में

१. एपिग्राफिया इंडिका, खंड १६, पृ० १५।

वे किस वर्ण में सममे जाते थे । प्रायः सभी आरंभिक आचार्य एक स्वर से शकों को शूद्र ही कहते हैं और उन्हें द्विज आर्थों के साथ खान-पान करने का अधिकार नहीं था। ये शासक शक लोग अपनी राजनीतिक और सामाजिक नीति के कारण राज-नीतिक विरोधी श्रौर शत्रु सममे जाते थे श्रौर इसीलिये इन्हें भागवत में शुद्रों में भी निम्नतम कोटि का कहा गया है; और इस प्रकार वे श्रंत्यजों के समान माने गए हैं। श्रीर इसका कारण भी स्वयं भागवत में ही दिया हुआ है। वे लोग सनातन वैदिक रीति-नीति की उपेक्षा तो करते थे ही, पर साथ ही वे सामाजिक अत्याचार भी करते थे। उनकी प्रजा कुशनों की रीति-नीति का पालन करने के लिये प्रोत्साहित अथवा विवश की जाती थी। वे लोग यह चाहते थे कि हमारी प्रजा हमारे ही आचार-शास्त्र का अनुकरण करे और हमारे ही धार्मिक सिद्धांत माने। इस संबंध में कहा गया है-"तन्नाथस्ते जनपदास् तच्छीला चारवादिनः।" राजनीतिक क्षेत्र में वे निरंतर श्राप्रहपूर्वक वही काम करते थे जो काम न करने के लिये शक क्षत्रप रुद्रदामन से शपथपूर्वक प्रतिज्ञा कराई गई थी। जब रुद्रदामन् राजा निर्वाचित हुआ था, तब उसने शपथपूर्वक इस वात की प्रतिज्ञा की थी कि हिंदू-धर्म-शास्त्रों में बतलाए हुए करों के अतिरिक्त में और कोई कर नहीं लगा-

१. इस संबंध में महाभारत में जो कुछ उल्लेख है, उसका विवेचन मैंने श्रपने "बड़ौदा-लेक्चर" (१६३१) में किया है। महाभारत, शान्तिपर्व ६५, मनुस्मृति १०,४४। पाणिनि पर पतंजलि का महाभाष्य २।४१०।

ऊँगा । भागवत द्यौर विष्णुपुराण में जो वर्णन मिलते हैं, उनके अनुसार म्लेच्छ राजा अपनी ही जाति की- रीति-नीति वरतते थे और प्रजा से गैरकानूनी कर वसूल करते थे। यथा — "प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्य-रूपिणः।" वे लोग गौद्यों की हत्या करते थे ( उन दिनों गौएँ पवित्र मानी जाने लगी थीं, जैसा कि वाकाटक और गुप्त-शिलालेखों से प्रमाणित होता है ), ब्राह्मणों की हत्या करते थे श्रीर दूसरों की स्त्रियाँ तथा धन संपत्ति हरण कर तेते थे (स्त्री-बाल-गोद्विजन्नाश्च पर-दारा धनाहृताः)। उनका कभी अभिषेक नहीं होता था ( अर्थात् हिंदू-धर्म-शास्त्र के अनुसार वे कानून की दृष्टि से कभी राजा ही नहीं होते थे)। उनके राजवंशों के लोग निरंतर एक दूसरे की हत्या करके विद्रोह करते रहते थे ( 'हत्वा चैव परस्परम्' श्रीर 'उदितोदितवंशास्तु उदितास्तमितस्तथा') श्रौर उनके संबंध की ये सब बातें ऐसी हैं जिनका पता उनके सिकों से मुद्राशास्त्र के आचार्यों को पहले ही लग चुका है। इस प्रकार सारे राष्ट्र में एक पुकार सी मच गई थी श्रीर वही पुकार पुराणों में व्यक्त की गई है। इस प्रकार मानों उस समय के गुप्त सम्राटों और हिंदुओं से कहा गया था कि उत्तर-पश्चिमी कोण का यह भीषण नाशक रोग किसी प्रकार समृल नष्ट करो। श्रौर इस रोग को दूर करने के ही काम में चंद्र-गुप्त द्वितीय को विवश होकर लगना पड़ा था श्रौर यह काम उसने बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा किया था।

१. एिग्राफिया इंडिका, पृ० ३३-४३ ( जूनागढ्वाला शिलालेख पंक्ति ६-१०) सर्व-वर्णैरिमिगम्य रच्चगार्थ ( म् ) पतित्वे वृतेन आप्र-ग्रोच्छ्वासात् पुरुषवध-निवृत्ति-कृत सत्य-प्रतिज्ञेन अन्त्यत्र संग्रामेषु । तब पंक्ति १२—यथावत्-प्राप्तैर्विल शुल्क-भागैः ।

\$ १४७. यह वर्णन यौन शासन का है और उन यवनों का नहीं है जो इंडो-प्रीक कहलाते हैं। यह "यौन" शब्द ही आगे चलकर "यवन" हो गया है। ब्रह्मांड पुराण में जहाँ आरंभिक गुप्तों के सम-कालीन राजवंशों और शासकों का वर्णन समाप्त किया है, वहाँ १९६ वें स्रोक के अंतिम चरण में कहा है—

तुल्यकालं भविष्यन्ति सर्वे होते महीक्षितः।

श्रीर इसके उपरांत दूसरे श्लोक (सं०२००) में कहा है— श्रत्पप्रसादा ह्यनृता महाक्रोधा ह्यधार्मिकाः। भविष्यन्तीः यवना धर्मतः कामतोऽर्थतः॥

(इस देश में यवन लोग होंगे जो धर्म, काम और अर्थ से प्रेरित होंगे और वे लोग तुच्छ विचार वाले, सूठे, महाक्रोधी और अधार्मिक होंगे।)

बस, इसी श्लोक से उस काल की सब बातों का संक्षिप्त वर्णन श्रारंभ होता है। मत्स्य पुराण में भी, जिसकी समाप्ति सातवाहनों के श्रृंत में होती है, ठीक वही वर्णन है, यद्यपि सब बातें तीन ही चरणों में समाप्त कर दी गई हैं। यथा—

> भविष्यन्तीः यवनाः धर्मतः कामतोऽर्थतः। तैर्विमिश्रा जनपदा त्रार्थो म्लेच्छाश्च सर्वशः। विपर्ययेन वर्त्तन्ते क्षयमेष्यन्ति वै प्रजाः।

१. मिलाश्रो बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी का जरनल, खंड १८, ए० २०१ में प्रकाशित The Yaunas of the Puranas (पुराणों के यौन) शीर्षक लेख।

२. श्रध्याय २७२, श्लोक २५-२६।

(इसका श्राशय यही है कि श्रार्थ जनता म्लेच्छों के साथ मिल जायगी श्रीर प्रजा का क्षय होगा।)

भागवत में सिंधु-चंद्रभागा-कौंती-काश्मीर के म्लेच्छों के संबंध में यही वर्णन मिलता है और उसमें अध्याय (खंड १२, अध्याय २) के अंत तक वहीं सब ब्योरे की बातें दी गई हैं जिनका सारांश ऊपर दिया गया है। इस विषय में विष्णुपुराण में भी भागवत का ही अनुकरण किया गया है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि दूसरे पुराणों में जिन्हें यवन कहा गया है, उन्हों को विष्णुपुराण और भागवत में म्लेच्छ कहा गया है। ऊपर जिन यवनों के संबंध की बातें कही गई हैं, वे इंडो-शीक यवन नहीं हो सकते, क्योंकि पौराणिक काल-निरूपण के अनुसार भी और वंशाविलयों के विवरण के अनुसार भी इंडो-शीक यवन इससे बहुत पहले आकर चले गए थे। यहाँ जिन यवनों का वर्णन है, वे वहीं यौन अर्थात् यौवा या यौवन् शासक हैं जिनके संबंध में ऊपर सिद्ध किया जा चुका है कि वे कुशन थे । यौव अथवा यौवा उन दिनों कुशनों की राजकीय उपाधि थी और

१. इसके बाद के अध्याय में यह वर्णन श्राया है कि किलक म्लेच्छों के हाथ से देश का उद्धार करेगा। श्रीर इस संबंध में मैंने यह निश्चय किया है कि यहाँ किल्क से उस विष्णु यशोधर्मन् का श्रिमप्राय है जिसने हूणों का पूरी तरह से नाश किया था। परंतु महाभारत श्रीर ब्रह्मांड पुराण में इस किल्क का जा वर्णन श्राया है, वह ब्राह्मण समाट् बांकाटक प्रवरसेन प्रथम के वर्णन से मिलता है। [साथ ही देखों ऊपर पृ०६८ की पाद-टिप्पणी]

२. बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी का जरनल, खंड १६, पृ० २८७ श्रीर खंड १७, पृ० २०१। हर्न

पुराणों में कुरानों को तुखार-मुहंड श्रोर शक कहा गया है। भाग-वत में कुछ ही दूर श्रागे चलकर (१२,३,१४) स्वयं "यौन" शब्द का भी प्रयोग किया है।

\$ १४८. सिंध-अफगानिस्तान-काश्मीर वाले म्लेच्छों के अधि-कार में करीब चार प्रांत थे जिनमें कच्छ भी सम्मिलित था। यह हो सकता है कि म्लेच्छों के कुछ अधीनस्थ म्लेच्छ राज्य के प्रांत शासक ऐसे भी हों जो म्लेन्छ न रहे हों, जैसा कि भागवत में कहा गया है कि प्रायः म्लेच्छ ही गवर्नर या भूभृत् थे (म्लेच्छप्रायाध्य भूभृतः)। कौंती या कच्छ उन दिनों सिंध में ही सम्मिलित था, क्योंकि विष्णु-पुराण में उसका अलग उल्लेख नहीं है। कच्छ-सिंघ उन दिनों पश्चिमी क्षत्रभों के अधिकार में था, जिनके सिक्के हमें उस समय के प्रायः तीस वर्ष बाद तक मिलते हैं, जब कि कुशनों ने अधीनता स्वीकृत की थी; और कुशनों के अधीनता स्वीकृत करने का समय

ठीक वर्णन मिल जाता है। वाकाटक-कान

पौराणिक उल्लेखों श्रोर समुद्रगुप्त के काल का उनमें पूरा-पूरा का मत वर्णन है। राजतरंगिणी में तो श्रवश्य ही कर्कोट राजवंश (ई० सातवीं शताब्दी)

का पूरा श्रोर व्योरेवार वर्णन दिया गया है; परंतु उससे पहले के हिंदू इतिहास के किसी काल का उतना पूरा श्रोर व्योरेवार वर्णन हमें श्रपने साहित्य में श्रोर कहीं नहीं मिलता, जितना उक्त कालों का पुराणों में मिलता है।

## द्वीपस्थ भारत

\$ १४६ क. भारशिव-वाकाटक-काल में द्वीपस्थ भारत भी भारतवर्ष का एक अंश ही भाना जता था। उसकी यह मान्यता हमें सबसे पहले मत्स्यपुराण में मिलती द्वीपस्थ भारत और हैं । यों तो हिमालय या हिमवत पर्वत उसकी मान्यता और समुद्र के बीच में ही भारतवर्ष है, परंतु वास्तव में भारतवर्ष का विस्तार इससे बहुत अधिक था, क्योंकि भारतवासी (भारती प्रजा) आठ

१. मत्स्य पुराण, श्रध्याय ११३, श्लोक १-१४ (साथ ही मिलाश्रो वायुपुराण १, श्रध्याय ४५, श्लोक-६६-६) ।
यदिदं भारतं वर्षे यस्मिन् स्वायम्भुवादयः ।
चतुर्दशैव मनवः (१)
श्रथाहं वर्णायिष्यामि वर्षेऽस्मिन् भारते प्रजाः (५)
न खल्वन्यत्र मर्त्यानां भूमौ कर्मविधिः स्मृतः ।
उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमवद् चि्णां च यत् ।
वर्षे यद्भारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजा ।। (वायु० ७५)
भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदानिबोधत ।। (७)
समुद्रांतरिता श्रेयास्ते त्वगम्याः परस्परम् (वायु० ७८)
इंद्रद्वीपः क्सेस्श्च ताम्रपणीं गमस्तिमान् ।
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्तथ वास्णाः ।। (८)
श्रयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः । (६)

इसके उपरांत भारतवर्ष के नवें द्वीप या विभाग का वर्णन ऋारम्भ होता है जिसमें समस्त वर्चमान भारत ऋा जाता है ऋौर जिसे यहाँ मानवद्वीप कहा गया है। श्रीर द्वीपों में भी वसते थे। श्रीर इन द्वीपों के सम्बन्ध में कहा गया है कि बीच में समुद्र पड़ने के कारण इनमें जल्दी परस्पर श्रावागमन नहीं हो सकता था। इन द्वीपोंवाली योजना में भारत-वर्ष नवाँ है। स्पष्ट रूप से इसका आशय यहां है कि ये आठों द्वीप अथवा प्रायद्वीप, जिनमें भारतवासी रहते थे, भारतीय प्राय-द्वीप की एक ही दिशा में थे। इस दिशा का पता ताम्रपर्णी की स्थिति से लगता है जो आठ हिंदू-द्वीपों में से एक थी। ये सभी द्वीप पूर्व की ओर थे, अर्थात् ये सब वही द्वीप हैं जिन्हें आज-कल दूरस्थ भारत (Further India.) कहते हैं। द्वीपों की इस सूची में सबसे पहले इंद्रद्वीप का नाम श्राया है जिसके संबंध में संतोषजनक रूप से यह निश्चित हो चुका है कि वह आज-कल का बरमा ही है । उन दिनों भारतवासियों को मलाया प्रायद्वीप का बहुत अच्छी तरह ज्ञान था; और इस बात का प्रमाण ई० चौथी शताब्दी के एक ऐसे शिलालेख से मिल चुका है (जो आज-कल के वेलेस्ली (Wellesly) जिले में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण हुआ था। यह शिलालेख एक हिंदू महानाविक ने, जिसका नाम बुधगुप्त था श्रोर जो पूर्वी भारते का रहनेवाला था,<sup>२</sup> उत्कीर्ण

१. देखो बि॰ उ॰ रि॰ सो॰ के जरनल (मार्च, १६२२) में एस॰ एन॰ मजुमदार का लेख जो श्रव उन्होंने किनंधम के Ancient Geography of India १६२४ के पृ० ७४६ में फिर से छाप दिया है। उन्होंने जो कसेरुमत् को मलाया प्रायद्वीप बतलाया है, वह युक्तिसंगत है। पर हाँ, श्रीर द्वीपों के संबंध में उन्होंने जो कुछ निश्चय किया है, वह बिलकुल ठीक नहीं है।

२. उक्त ग्रंथ, पृ० ७५२ जिसमें कर्न ( Kern ) V, G खंड ३ (१९१५) पृ० २५५ का उद्धरण दिया गया है।

कराया थाः और इंद्रद्वीप के उपरांत जिस कसेरु अथवा कसेरुमत द्वीप का उल्लेख है, बहुत संभव है कि यह वही द्वीप हो, जिसे त्राज-कल स्टेटस सेटिलमेंटस (Straits Settlements) कहते हैं। इसके त्रागे दूसरे विभाग में ताम्रवर्णी ( त्राधुनिक लंका या सीलोन का पुराना नाम ) से नामावली आरंभ की गई है और उसमें इन द्वीपों के नाम हैं -ताम्रपर्ण, गमस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गांधर्व और वरुए द्वीप। नागद्वीप आज-कल का नोकोबार है । कंबोडिया के शिलालेखों से हमें पता चलता है कि कंबोडिया ( इंडो-चाइना ) पर पहले नागों का ऋधिकार था, जिन्हें भारतवर्ष के सनातनी हिंदू-कौडिन्य के वंशधरों ने अधिकार-च्युत करके वहाँ अपना राज्य स्थापित किया था । हम यह मान सकते हैं कि इन उपनिवेशों में हिंदुत्रों के जाकर बसने से पहले जो लोग रहा करते थे उन्हीं का जातीय नाम "नाग" था। गभस्तिमान् (सूर्य का द्वीप ), सौम्य, गांधर्व और वरुण वही द्वीप हैं जो आज-कल द्वीपपुंज (Archipelago) कहलाते हैं और जिनमें सुमात्रा, बोरनियो आदि द्वीप हैं; और इनमें से सुमात्रा और जावा में ईसवी चौथी शताब्दी से पहले भी अवश्य ही भारतवासी जाकर बसे हुए थे। यह बात निश्चित है कि पुराणों के कत्तीं यों को ईसवी तीसरी श्रीर चौथी शताब्दियों में इस बात का पूरा-पूरा ज्ञान था कि भारत के पूर्वी द्वीपों में हिंदु श्रों के उपनिवेश हैं और

१. गेरिनी (Gerini) द्वारा संपादित Ptolemys Geography पृ॰ ३७६-३८३.

<sup>.</sup> २. डा० श्रार० सी० मजुमदार-कृत Champa नामक ग्रंथ २. १८, २३.

वे उन सब उपनिवेशों को भारतवर्ष के अंग ही मानते थे । उन दिनों लोग भारतवर्ष का यही अर्थ मानते थे कि इसमें भारत के साथ-साथ वे द्वीप भी सम्मिलित हैं जिनमें भारतवासी जाकर वस गए हैं आर इन्हीं में आज-कल का सीलोन या लंका भी सम्मिलित था। भारत के अतिरिक्त इन सबके आठ विभाग थे और इन्हीं नौ देशों को मिलाकर नवद्वीप कहते हैं।

§ १४०. इलाहाबादवाले शिलालेख की २३ वीं पंक्ति में शाहा-नुशाही तथा दूसरे राजाओं का जो वर्ग है और जिसे हम श्राज-कल के शब्दों में "प्रभाव-क्षेत्र के समुद्रगुप्त श्रीर द्वीपस्थ राज्यों का वर्ग" कह सकते हैं, उसके

गुत श्रार द्वापरय **रा** भारत सं

संबंध में लिखा है — "सेंहलक त्रादिभिस्व सर्वद्वीप-वासिभिः"। (त्रर्थात् सिहल का

राजा श्रीर समस्त द्वीप-वासियों का राजा ) श्रीर इन सब राजाश्रों के विषय में लिखा है कि उन्होंने श्रधीनता स्वीकृत कर ली थी श्रीर समुद्रगुप्त को श्रपना सम्राट् मान लिया था। उन राजाश्रों ने कोई कर तो नहीं दिया था, परंतु वे श्रपने साथ बहुत कुछ भेंट या उपहार लाए थे श्रीर उन्होंने स्पष्ट रूप से उसका प्रमुत्व स्वीकृत कर लिया था। समुद्रगुप्त ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है कि मैंने श्रपनी दोनों भुजाश्रों में सारी पृथ्वी को इकट्ठा करके ले लिया है। इसलिये हम कह सकते हैं कि जिसे उसने भारतवर्ष या पृथ्वी कहा है, उसमें द्वीपस्थ भारत भी सम्मिलित

१. वायुपुराण को देखने से जान पड़ता है कि उसके कर्चा को द्वीपपुंज का विस्तृत ज्ञान था; श्रीर ४८ वें श्रध्याय में उनके वे नाम दिए गए हैं जो गुत-काल में प्रचलित थे। यथा—श्रंग, (चंपा), मलय य (व) श्रादि।

था। यहाँ जो "समस्त द्वीप" कहा गया है, उससे भारतवर्ष के अथवा भारती प्रजा के समस्त उपनिवेशों से अभिप्राय है (देखों ६ १४६ क)। डा० विंसेंट स्मिथ का विचार है कि लंका के राजा मेघवर्ण का राजदत समुद्रगुप्त की सेवा में बोध-गया में सिंहली यात्रियों के लिये एक बौद्ध-मठ या बिहार बनवाने की श्रनुमित प्राप्त करने के लिये श्राया था; श्रीर समुद्रगृप्त ने श्रपने शिलालेख में इसी बात की त्योर संकेत करते हुए यह कहा है कि उसने भी उपहार भेजा था । परंतु ये दोनों बातें एक दूसरी से विलक्कल स्वतंत्र जान पड़ती हैं। शिलालेख में केवल लका या श्संहल के ही राजा का उल्लेख नहीं है, बल्कि समस्त द्वीपों के शासकों का उल्लेख है। यह बात प्रायः सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि श्रीर भी ऐसे कई भारतीय उपनिवेश थे जिनके साथ भारतवर्ष का त्रावागमन का संबंध था। चंपा (कंबोडिया) में ईसवी तीसरी राताब्दी का एक ऐसा संस्कृत शिलालेख मिला है जो श्रीमार कौंडिन्य के वंश के किसी राजा का है<sup>२</sup> श्रौर जिसमें लोक-प्रिय वसंततिलका छंद अपने पूर्व रूप में है और उसकी भाषा तथा शैली वाकाटक तथा गुप्त-अभिलेखों की सी है। चंपा के उक्त शिलालेख से यह प्रमाणित हो जाता है कि भारतीय उपनिवेशों का भार-शिव और वाकाटक भारत के साथ संबंध

१. Early History of India, पृ० ३०४-३०५।

२. डा॰ स्रार॰ सी॰ मजुमदार-कृत Champa (चंपा) नामक ग्रंथ का स्रभिलेख, सं०१। साथ ही मिलास्रो रायल एशियाटिक सोसा-इटी का जरनल, १६१२, पृ०६७७ जिसमें बतलाया गया है कि चीनी यात्री फान-ये (मृत्यु सन् ४४५ ई०) ने लिखा था कि (गुप्त) भारत का विस्तार काबुल से बरमा या स्रनाम तक है।

थाः श्रौर जिस प्रकार उन दिनों भारतवर्ष में संस्कृत का पुनरुद्धार हुआ था, उसी प्रकार उन द्वीपों में भी हुआ था। ईसवी दसरी शताब्दी के जितने राजकीय श्रभिलेख श्रादि उत्तर भारत में भी श्रौर दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं वे सभी प्राकृत में हैं । जिस भद्रवर्म्मन् ने (जिसे चीनी लोग फान-हाउ-ता कहते थे) ् चीनी सैनिकों को परास्त किया था ( सन् ३८०-४१० ई० ) वह चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। उसका पिता, जो समुद्रगुप्त का समकालीन था, उस समय चीनी सम्राट् के साथ लड़ रहा था श्रीर उसने भारतीय सम्राट् के साथ संबंध स्थापित करना बहुत खुशी के साथ मंजूर किया होगा। भद्रवर्म्भन् का पुत्र गंगराज गंगा-तट पर कालयापन करने के लिये भारत चला आया था और तब यहाँ से लौटकर फिर चंपा गया था और वहाँ उसने शासन किया थार। इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि सन् २४४ ई० से ही फनन (Funan) के हिंदू राजा का भारतवर्ष के साथ संबंध था। हिंदू उपनिवेशों पर समुद्रगुप्त के समय की इतनी अधिक छाप मिलती है कि इलाहाबादवाले शिलालेख पर हमें आ-वश्यक रूप से गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ता है और उतनी ही गंभीरता के साथ विचार करना पड़ता है, जितनी गंभीरता के साथ हम उसमें दिए हुए भारतीय विषयों का विचार करते हैं। समुद्रगुप्त का शासन-काल वही था, जिस काल में फुनन में राजा

१. इसका एकमात्र अपवाद उस रुद्रदामन् का जूनागढ़वाला शिलालेख है जो स्वयं संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान् था और जो निर्वा-चन के द्वारा राज-पद प्राप्त करने के कारण सनातनी हिंदू राजा बनने का प्रयत्न करता था।

२. Champa ( चंपा नामक ग्रंथ ), पृ० २५-२६ ।

श्रुतवस्भीन राज्य करता था श्रीर जब कि वहाँ हिंदुश्रों के ढंग पर एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुई थी। लगभग उसी समय हम यह भी देखते हैं कि पश्चिमी जावा के हिंदू उपनिवेश में एक शिलालेख संस्कृत में लिखा गया था जो ईसवी चौथी या पाँचवीं शताब्दी की लिपि में था। फा-हियान जिस समय समात्रा में पहुँचा था, उस समय से ठीक पहले वहाँ सनातनी हिंदू संस्कृति का इतना अधिक प्रचार हो चुका था कि उसने लिखा था-''ब्राह्मण या श्रार्य-धर्म के अनेक रूप खुब अच्छी तरह प्रचलित हैं और बौद्ध धर्म इतना कम हो गया है कि उसके संबंध में कुछ कहा ही नहीं जा सकता (फा-हियान, पृ० ११३)। फा-हियान ने इस बात की भी साक्षी दी है कि ताम्रलिप्ति, जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, समुद्रगुप्त के समय में उसके राज्य में मिला ली गई थी और गुप्तों का एक बंदरगाह बन गई थी, श्रीर भारतवर्ष तथा लंका के मध्य अधिकांश आवागमन उसी बंदरगाह से होता था। ताम्रलिप्ति के लिये फाहियान को चंपा ( भागलपुर ) से जाना पड़ा था, जहाँ उन दिनों राजधानी थीः श्रौर इस बात का पूरा-पूरा समर्थन पुराणों के उस कथन से भी होता है जो चंपा-ताम्रलिप्ति के प्रांत के गुप्त-कालीन संघटन के संबंध में है। फाहियान ने देखा था कि एक बहुत बड़ा व्यापारी जहाज लंका के लिये रवाना हो रहा है। इस

१. कुमारस्वामी-कृत History of Indian and Indonesian Art, पृ० १८१ [देखो उसमें उद्भृत की हुई प्रामाणिक लोगों की उक्तियाँ] श्रीर Indian Historical Quarterly (इंडियन हिस्टारिकल क्वारटरली) १६२५, खंड १, पृ० ६१२ में फिनोट (Finot) का लेख।

लंका को उसने सिंहल कहा है ( श्रोर समुद्रग्रप्त ने भी उसे अपने शिलालेख में सिंहल ही कहा है ) श्रोर ताम्रलिप्त जाने के लिये वह भी उसी जहाज पर सवार हुआ था। भारत श्रोर लंका का संबंध इतना सहज श्रोर नित्य का था कि सैंहलक राजा को विवश होकर समुद्रग्रप्त को सम्राट्र मानना पड़ा था। द्वीपस्थ भारत के लिये भी उत्तरी भारत में ताम्रलिप्ति एक खास बंदरगाप था। ताम्रलिप्ति को जो चंपा के प्रांत में मिला लिया गया था, उसका उद्देश्य यही था कि द्वीपस्थ भारत के उपनिवेशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाय श्रोर समुद्री व्यापार पर नियंत्रण हो जाय । यह बहुत सोच-सममकर प्रहण की हुई नीति थी। योंही संयोग-वश लंका तथा दूसरे द्वीपों से जो लोग भारत में श्रा जाया करते थे, शिलालेख में उनका कोई स्पष्ट श्रोर श्रानिर्दृष्ट उन्नेख नहीं है, बल्कि साम्राज्य-विस्तार की जो नीति जान-वृक्तकर श्रहण की गई थी, उसी के परिणामों का उसमें उन्नेख है।

§ १४१. कला संबंधी साक्षी से यह बात और भी अधिक प्रमाणित हो जाती है कि गुप्तों का भारतीय उपनिवेशों के साथ संबंध था। कंबोडिया में अनेक ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जो ईसवी चौथी शताब्दी की हैं और जिन पर वाकाटक-गुप्त-कला की छाप दिखाई देती है और गुप्त शैली के कुछ मंदिर भी वहाँ पाए गए हैं । इसी प्रकार यह भी पता चलता है कि बरमा में गुप्त लिपि

१. इस देश में कदाचित् दिल्ला भारत से उतना ऋधिक सोना नहीं ऋाया था, जितना द्वीपस्थ भारत से ऋाया था। द्वीपस्थ भारत में बहुत ऋधिक सोना उत्पन्न होता था।

२. कुमारस्वामी, पृ० १५७, १८२, १८३।

का प्रचार हुआ था और वरमावालों ने उसे प्रहण भी कर लिया या और वहाँ गुप्त शैली की बनी हुई मिट्टी की बहुत-सी मूर्तियाँ भी पाई गई हैं । इंडोनेशिया की परवर्ती शताब्दियों की कला के इतिहास का गुप्त कला के साथ इतना श्रोत-श्रोत और घनिष्ठ संबंध है कि उससे यह बात पूर्ण रूप से प्रमाणित हो जाती है कि वहाँ गुप्तों का प्रभाव समुद्रगुप्त के समय से ही पड़ने लगा था। समुद्रगुप्त ने यदि राजनीतिक क्षेत्र में नहीं तो कम से कम सांस्कृतिक क्षेत्र में तो अवश्य अपनी दोनों मुजाश्रों के साथ एक में मिला रखा थार।

§ १४१ क. समुद्रगुप्त ने सभी दृष्टियों से साम्राज्यवाद के

१. कुमारस्वामी, पृ० १६९ । विंसेंट स्मिथ ने श्रपनी Early History of India (चौथा संस्करण) पृ० २६७, पाद-टिप्पणी में कहा है कि बरमा में गुप्त-संवत् का भी प्रचार हुन्ना था। बरमा के पुरातस्व-विभाग के सुपरिटेंडेंट मि० उम्या से मुझे माल्म हुन्ना है कि बरमा में गुप्त-संवत् का कोई उल्लेख नहीं मिलता। परंतु देखो फुहरस् का ज्ञ १८६४ का A. P. R. प्यू (Pyu) के शिलालेखों से पता चलता है कि बरमी उच्चारणों के लिये गुप्त-लिपि को स्वीकार कियो गया था; और इस संबंध के श्रद्धरों के रूपों के लिये देखो एपि- प्राफिया इंडिका, खंड १२, १० १२७।

२. बाहुवीर्यप्रसरभरणीबंधस्य । इलाहाबादवाले शिलालेख की २४वीं पंक्ति, Gupta Inscriptons, पृ०८।

हिंदू श्रादर्श की सिद्धि की थी । महाभारत के श्रनुसार सिंहल ( लंका ) श्रोर हिंदू द्वीप श्रथवा उपनिवेश हिंदू श्रादर्श हिंदू सम्राद् के भारतीय साम्राज्य के श्रंतर्भुक्त श्रंग थे । उस श्रादर्श के श्रनुसार श्रफगानिस्तान समेत आरा भारत उस साम्राज्य के श्रंतर्गत होना चाहिए। परन्तु साम्राज्य का विस्तार श्रफगानिस्तान से श्रोर श्रधिक पश्चिम की श्रोर नहीं होना चाहिए श्रोर न उसके श्रफगानिस्तान के उस पार के देशों की स्वतंत्रता का हरण होना चाहिए। हिंदू भारत में परंपरा से सार्वराष्ट्रीय विषयों से संबंध रखनेवाली जो श्रम नीति चली श्राई थी, उसकी प्रशंसा यूनानी लेखकों ने भी श्रोर श्रयव के सुलेमान सौदागर ने भी की है । मनुस्मृति में पश्चिमी भारत की जो सीमा निर्धारित की गई है, उसी सीमा तक समुद्रगुप्त ने श्रपने साम्राज्य का विस्तार किया था और उससे श्रागे वह कभी नहीं बढ़ा था। उस समय के

सासानी राजा को रोमन सम्राट्बहुत तंग कर रहा था श्रौर

१. महाभारत, सभापर्व, १४, ६-१२ श्रीर ७३, २०।

२. उक्त ग्रंथ झौर पर्व; ३१, ७३-७४, (साथ ही देखो दिच्णी पाठ ३४)।

३. महाभारत, सभापर्व, २७, २५, जिसमें उस सीस्तान की सीमाएँ भी निर्धारित हैं जिसमें परम काम्बोज जाति के लोग श्रौर उन्हीं से मिलते-जुलते उत्तरी ऋषिक (श्राशों लोग) श्रादि फिरके बसते थे। ऋषिक श्रौर श्राशीं के संबंध में देखों जयचंद्र विद्यालंकार-कृत "भारतभूमि" नामक ग्रंथ के पृष्ठ ३१३-३१५ श्रौर बिहार तथा उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी का जनरल, खंड १८, पृ० ६७।

४. Hindu Polity, दूसरा भाग, पृ० १६०-१९१.

इसी लिये सासानी राजा बहुत दुर्वल हो गया था। यहि ससुद्रगुप्त चाहता तो सहज में सासानी राजा के राज्य पर आक्रमण कर सकता था और संभवतः उसका राज्य अपने साम्राज्य में मिला सकता था, क्योंकि युद्ध की कला में उन दिनों उसका सामना करनेवाला कोई नहीं था। परंतु समुद्रगुप्त के लिये पहले से ही धर्म-शास्त्र (जिसका शब्दार्थ होता है— सभ्यता का शासन) बना हुआ मौजूद था और वह धर्म-शास्त्र के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। उसने उसी धर्म का पालन किया था। उस धर्म ने पहले से ही हिंदू राजा के सार्वराष्ट्रीय कार्यों को भी और साम्राज्य संबंधी कार्यों को भी निर्धारित और सीमित कर रखा था। समुद्रगुप्त की विजयों के इतिहास से यह सूचित होता है कि उसके सब कार्य उसी शास्त्र से नली भाँति नियंत्रित होते थे और वह कभी स्वेच्छाचारी सेनापित नहीं वना था—उसने अपनी सैनिक शिक्त के मद से मत्ता होकर कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था।

## चौथा भाग

दक्षिणी भारत [ सन् १४०-३४० ई० ]
श्रीर
उत्तर तथा दक्षिण का एकीकरण
गायन्ति देवाः किल गीतकानि
धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे।
स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्॥
[ भारत-गीत ]
विष्णुपुराण २, ३, २४।

सम्यक्-प्रजापालनमात्राधिगतराजप्रयोजनस्य ।
[ ऋर्थात्—वह सम्राट्, जिसका राज्य ग्रहण करने का प्रयोजन
केवल यही है कि प्रजा का सम्यक् रूप से पालन हो ।

- दिच्छी भारत के गंग वंश के शिला-लेख ]

१५. छांघ्र ( सातवाहन ) साम्राज्य के अधीनस्थ सदस्य या सामंत

§ १४२. यहाँ सुभीते की बात यह होगी कि हम दक्षिणी
इतिहास का भी कुछ सिंहावलोकन कर लें जिससे हमें यह पता

वल जाय कि उत्तरी भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था और दक्षिण तथा उत्तर में किस प्रकार का संबंध था; और तब इस वात का विचार करें कि गुप्तों के साम्राज्य-

साम्राज्य-युगों की वाद पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था। पौराणिक योजना आंश्रों के समय से लेकर उसके आगे के इतिहास का वर्णन करते समय पुराण

बराबर यह बतलाते चलते हैं कि साम्राज्य के अधिकार के ऋधीन कौन-कौन से शासक राजवंश थे। इस प्रकार का उल्लेख उन्होंने तीन राजवंशों के संबंध में किया है-श्रांध (सातवाहन), विंध्यक (वाकाटक) श्रौर गुप्त-राजवंश। यहाँ यह बात देखने में श्राती है कि जब साम्राज्य का केंद्र मगध से हटकर दूसरे स्थान पर चला जाता है श्रथवा जब साम्राज्य का श्रधिकार काण्वायनों के हाथ से निकलकर सातवाहनों के हाथ में चला जाता है तब पुराग उन साम्राज्य-भोगी राजकुलों का वर्णन उनके मृल निवास-स्थान से आरंभ करते हैं, उनकी राजवंशिक उपाधियों से नहीं करते हैं। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है, जिसका अर्ध यह है कि वे श्रांत्र देश के रहनेवाले थे। इसी प्रकार व।काटकों को उन्होंने विध्यक कहा है, अर्थात वे विध्य देश के रहनेवाले थे, और पुराण जब फिर मगध के वर्णन की ब्रोर ब्राते हैं, तब वे फिर गुप्तों का वर्णन उनकी राजवंशिक उपाधि से करते हैं। श्रब हम यह देखना चाहते हैं कि श्रांश्रों के साम्राज्य-संघटन के विषय में पुराणों में क्या कहा गया है, क्योंकि वाका-टकों श्रौर गुप्तों से संबंध रखने वाले पौराणिक उल्लेखों का विवे-चन हम पहले कर ही चके हैं।

े १४३ वायुपुराण श्रीर ब्रह्मांडपुराण में कहा गया है कि

श्रांश्रों की श्रधीनता में पाँच सम-कालीन वंशों की स्थापना हुई थी। यथा—

वायु०—त्रांध्राणाम् संस्थिताः पंच तेषां वंशाः समाः पुनः।
—वायु० ३७, ३४२९।

ब्रह्मांड०—त्रांध्राणाम् संस्थिताः पंच तेषां वंश्याः ये पुनः। —ब्रह्मांड० ७४, ७१३।

इसके विपरीत मन्त्यपुराण, भागवत और विष्णुपुराण में पाँच की संख्या नहीं दी गई है, बिल्क इस प्रकार के तीन राजवंशों का वर्णन आया है। वायुपुराण और ब्रह्मांडपुराण में दो राजवंशों के नाम भी दिए हुए हैं: और ये वही दोनों नाम हैं जो मत्त्यपुराण और भागवत में भी आए हैं, अर्थात् उनमें नामशः आभीरों और अधीनस्थ आंधों का उल्लेख है; परंतु उनका आशय तीन राजवंशों से है, क्योंकि उनमें कहा गया है कि आंध्र के अंतर्गत हम दों राजवंशों के वर्ष दे रहे हैं। वायुपुराण और ब्रह्मांडपुराण में जो पाँच राजवंशों की गिनती गिनाई गई है, उससे अनुमान होता है कि कदाचित् उन्होंने अपनी सूची में मुंडानंदों और महारथी-वंश (मैसूर के कल्याण महारथी का वंश) भी उसमें सिम्मिलित कर लिया है, जिनका पता उनके सिक्कों से चलता है । परंतु इन दोनों राजवंशों का कुछ पहले ही अंत हो चुका था, इसलिये दूसरे पुराणों में केवल तीन राजवंशों का उल्लेख किया गया था। पुराणों में उन्हीं राजवंशों के वर्ष तथा क्रम दिए गए हैं जो अगले

१. Bibliotheca Indica, লাভ ২, দু০ ১૫३.

२. बंबई का वेंकटेश्वरवाला संस्करण, ए० १८६.

३. रैप्सन-कृत C. A. D. ए० ५७-६०, ( संशोधन, ए० २१२ में।)

पौराणिक युग अर्थात् वाकाटकां (विध्यकों ) के समय तक चले आ रहे थे। इस संबंध में उनके मूल पाठ इस प्रकार हैं—

मत्स्य०—आंत्राणाम् संस्थिता राज्ये तेवां भृत्यान्वये नृपाः। सप्तेव आंधा भविष्यन्ति=दश आभीरस्तथा नृपाः। (२७१,१७-१८)

भाग०-सप्त = आभीर = आंत्रभृत्याः।

विष्णु - श्रांत्रभृत्याः सप्त = श्राभीराः ( जहाँ विष्णुपुराण ने भागवत का कुछ श्रंश उद्धृत करते समय पढ़ने में कुछ भूल की है श्रोर श्रांत्रभृत्याः को सप्त श्राभीराः का विशेषण माना है।)

इस प्रकार यह बात स्पष्ट ही है कि मत्स्यपुराण और भागवत में राजवंशों की संख्या नहीं दी गई है। उनमें यही कहा गया है कि आंधों के अधीन आभीरों और अधीनस्थ आंधों के राजवंश थे (यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि साम्राज्य-भोगी आंधों से अधीनस्थ आंध्र अलग थे) और इन राजवंशों की स्थापना आंधों ने की थी। मि० पारजिटर ने इन दोनों भिन्न भिन्न बातों को इस प्रकार मिलाकर एक कर दिया है, मानों वे दोनों एक ही हों और उनका एक ही अर्थ हो; और तब एक ऐसा नया पाठ अस्तुत कर दिया है जो यहाँ सबसे ज्यादा गड़बड़ी पैदा करता है। इन दोनों राजवंशों के अतिरिक्त मत्स्यपुराण में एक और राजवंश का उल्लेख किया है, जिसका नाम उसमें श्रीपार्वतीय दिया है।

१. जे॰ विद्यासागर का संस्करण, पृ० ११६०.

३. जे० विद्यासागर का संस्करण, पृ० ५८४, ४, १४, १३.

परंतु इस वंश का उल्लेख केवल उसी में मिलता है, और किसी स्थान पर नहीं मिलता। मत्स्यपुराए में यह भी कहा गया है कि ये सब वंश अधीनस्थ या सामंत आंधों के समकालीन थे; और इसिलये यह जान पड़ता है कि वे भी सातवाहनों के ही स्थापित किए हुए थे; परंतु आंधों के समय में कदाचित् उनका उतना अधिक महत्व नहीं था, जितना बाकी दोनों राजवंशों का था। अब हम इन तीनों राजवंशों के इतिहास का विवेचन करते हैं।

१४४. आंध्र वही हैं जिन्हें विष्णुपुराण में आंध्र मृत्यु कहा
 गथा है, अर्थात् वे अधीनस्थ आंध्र हैं। मत्स्यपुराण, वायुपुराण

श्रांघ्र

श्रौर श्री-पार्वतीय

त्रीर त्रह्मांडपुराण में सबसे पहले उन्हीं का विवेचन हुत्रा है। इस वंश में सात पीढ़ियाँ हुई थीं। इस विषय में भागवत भी उक्त

पुराणों से सहमत है, पर उसमें अंतर केवल इतना ही है कि उसमें आमीरों को आंधों से पहले रखा गया है: परंतु इस बात से हमारे विवेचन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों ही वंश सम-कालीन थे। मागवत ने कदाचित् मौगोलिक दृष्टि से वर्णन किया है और उसका विवेचन उत्तर की ओर से आरंभ होता है। मत्स्यपुराण, वायुपुराण और ब्रह्मांडपुराण में यह भी बतलाया गया है कि किन किन वंशों ने कितने कितने दिनों तक राज्य किया था। (१) आंध्र (अधीनस्थ आंध्र) और (२) श्री-पार्वतीय राजवंशों के संबंध में मत्स्यपुराण की अधिकांश हस्त-लिखित प्रतियों में यह पाठ मिलता है—

श्रांधाः श्रीपार्वतीयाश्च ते द्वे पंच शतं समाः ।

१. पारजिटर कृत Purana Text, पृ॰ ४६, टिप्पणी ३२।

अर्थात्—-आंध्रों और श्री-पार्वतीयों ने (अर्थात् दोनों ने) १०४ वर्षों तक राज्य किया था।

इसके विपरीत वायुपुराण श्रीर ब्रह्मांडपुराण में यह पाठ है--

श्रंधा भोक्ष्यन्ति वसुधाम् शतं १ द्वे च शतं च वै।

अर्थात्—आंध्र लोग वसुधा का दो (राजवंश) एक सौ (वर्ष) और एक सौ (वर्ष) क्रमशः भोग करेंगे।

यहाँ यह बात स्पप्त है कि वायुपुराण और ब्रह्मांडपुराण में "श्रांध्र" शध्द के श्रंतर्गत दो राजवंशों का श्रंतर्भाव किया गया है—एक तो श्रधीनस्थ या भृत्य श्रांध्र जो साम्राज्यवाली उपाधि धारण करते थे और दूसरे श्रांध्र श्रीपार्वतीय। वायु श्रीर ब्रह्मांड दोनों ही पुराणों में इनका राज्य-काल एक सौ वर्ष कहा गया है; परंतु मत्त्यपुराण में एक सौ पाँच वर्ष कहा गया है। डा० हाँल (Dr. Hall) की ब्रह्मांडपुराण्वाली प्रति में श्रीर मि० पारजिटर की वायुपुराण्वाली प्रति में जो वस्तुतः ब्रह्मांडपुराण् की-सी प्रति है, एक वंश के लिये सौ वर्ष श्रीर दूसरे के लिये

र. Purana Text पृ० ४६, टिप्पणी ३३। कुछ हस्तलिखित प्रतियों में 'शते' शब्द को इस प्रकार बदल दिया गया है कि उसका श्रन्वय "दो" के साथ होता है; परंतु वास्तव में यह 'द्वे' शब्द वर्षों के लिये नहीं, बल्कि राजवंशों के लिये श्राया है।

र. विल्सन श्रौर हॉल का वायुपुराण ४, २०८ Purana Text, १०४६, टि०३४।

सौ वर्ष छः महीने मिलते हैं। इस प्रकार वास्तव में ये तीनों ही पुराण तीन सामंत-वंशों के ही वर्णन करते हैं।

उपर जो यह कहा गया है कि "श्रांध्र लोग वसुधा का भोग करेंगे" उससे यह सूचित होता है कि उन परवर्ती श्रांध्रों ने साम्राज्य के श्रधिकार प्रहण किए ये। हम श्रभी श्रागे चलकर यह बतलावेंगे कि श्रांध्र देश के श्रीपावतीयों ने साम्राज्य का श्रधिकार प्रहण किया था श्रौर सातवाहनों के पतन के उपरांत दक्षिणी भारत में उन्हीं के राजवंश ने सबसे पहले साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया था।

े १४४. महत्स्वपुराण के अनुसार आभीरों की दस पीढ़ियाँ हुई शीं श्रीर उनका राज्यकाल ६७ वर्ष कहा गया है (सप्त पष्टिस्त वर्षाणि दशाभीरास्तथैव च। तेषुत्सन्नेषु श्राभीर कालेन ततः किलकिला-नृपाः।) वायुपुराण श्रीर ब्रह्मांडपुराण में भी आभीरों की दस पीढ़ियाँ बतलाई गई हैं, परंतु भागवत में केवल सात ही पीढ़ियाँ बतलाई गई हैं श्रीर साथ ही भागवत में यह भी नहीं कहा गया है कि उनका राज्य-काल कितना था। विष्णुपुराण ने भी इस विषय में भागवत का ही श्रनुकरण किया है।

§ १४६. इन सब बातों का सारांश यही है कि सब मिलाकर तीन राजवंश थे, जिनमें से दो की स्थापना तो साम्राज्य-भोगी द्यांश्रों ने की थी और तीसरे राजवंश का उदय भी उसी समय हुआ था और जान पड़ता है कि वह तीसरा वंश भी उन्हीं के अधीन था। यद्यपि उस समय तो उस तीसरे राजवंश का कोई विशोष महत्त्व नहीं था, परंतु सातवाहनों के पतन के उपरांत उन्होंने विशोष महत्त्व प्राप्त कर लिया था।

### इस प्रकार हमें पता चलता है कि -

- (१) अधीनस्थ (भृत्य) छोटे आंध्रों की सात पीढ़ियाँ थीं और उनका राज्य-काल १०० वर्ष अथवा १०४ वर्ष था।
  - (२) ग्रामीर १० ( ग्रथवा ७ ) पीढ़ियाँ, ६७ वर्ष ।
  - (३) श्रीपार्वतीय १०० अथवा १०४ वर्ष ।

### अधीनस्थ या भृत्य आंध्र कौन थे और उनका इतिहास

§ १५७. ये अधीनस्थ या मृत्य आंध्र वस्तुतः वही प्रसिद्ध सामंत सातवाहन अथवा आंध्र हैं जिनके वंशाजों में चुदु वंश के दो हारितीपुत्र हुए थे और जिनके शिलालेख कन्हेरी (अपरांत), कनारा (बनवसी) और मैसूर (मलवल्ली) में मिले हैं'। इन शिलालेखों की लिपियों को देखते हुए इनका समय सन् २०० ई० से पहले नहीं रखा जा सकता । यद्यपि बनवसीवाले लेख की

१. रैप्सन कृत C. A. D. ३१, ४३, ४६ और ५३-५५ कन्हेरी A. S. W. I. खंड ५, पृ० ८६, बनवसी, इं० एंटि०, खं० १४, पृ० ३३१। मैसूर ( मलवल्ली का शिमोगा ) E. C. ७, २५१।

२. राइस कृत E. C. खं० ८, पृ० २५२ के सामने का प्लेट। इं० एंटि०, खंड १४। सन् १८५५ पृ० ३३१, पृ० ३३२ के सामने-वाला प्लेट। डा० बुहलर से समभा था कि बनवसीवाला लेख इंसवी पहली शताब्दी के श्रंत या दूसरी शताब्दी के श्रारंभ का है;

तिपि पुरानी है, परंतु उसी शासन-काल का मलवल्लीवाला जो शिलालेख है, उसकी लिपि वही है जो सन् २०० ई० में प्रचलित थी। यह मलवल्लीवाला शिलालेख भी उसी प्रकार के अक्षरों में लिखा है, जिस प्रकार के श्रक्षरों में राजा चंडसाति का कोडवली-वाला शिलालेख है। सातवाहनों की शाखा में इस चंडसाति के बाद केवल एक ही और राजा हुआ था (दे० एपिप्राफिया इंडिका, खंड १८, पू० ३१८ ) और उसके लेख में जो तिथि मिलती है. उसका हिसाव लगाकर मि० कृष्णशास्त्री ने उसे दिसंबर सन् २१० ई० स्थिर किया है: और यह तिथि पुराणों में दी हुई उसकी तिथि के बहुत ही पास पड़ती है (पुराणों के अनुसार इसका समय सन् २२८ ई० श्राता है। देखो बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी का जरनल, सन् १६३०, पृ० २७६)। राजा हारितीपुत्र विष्णु-कंद चुदुकुलानंद शातकर्णि श्रीर उसके दौहित्र हारिती-पुत्र शिव-त्कंद वर्म्भन् (वैजयंतीपति) की वंशावली प्रो० रैप्सन ने बहुत ही ध्यान और विचारपूर्वक, इस वंश के तीन शिलालेखों और पहले कदंब राजा के एक लेख के आधार पर, फिर से ठीक करके तैयार की थीर। जिस सामग्री के श्राधार पर उन्होंने यह

परंतु डा॰ भगवानलाल इंद्रजी का मत है कि वह कुछ और बाद का है। प्रो॰ रैप्सन ने C. A. D. पृ॰ २३ (भूमिका) में कहा है कि राजा हारितीपुत्र का समय ग्रिधिक से ग्रिधिक सन् ईसवी की तीसरी शताब्दी के ग्रारंभ में रखा जा सकता है, इससे और पहले किसी तरह रखा ही नहीं जा सकता।

१ E. C. खंड ७, पृ० २५२।

२. C. A. D. ए० ५३ से ५५ ( भूमिका )।

वंशावली प्रस्तुत की थी, उसे मैंने खूब अच्छी तरह देख और जाँच लिया है और इसलिये उसी को प्रहण कर लेना मैंने सबसे अच्छा सममा है। हाँ, उसमें जो विष्णुकद नाम आया है, उसे मैंने विष्णु-स्कंद कर दिया है। यह वंशावली इस प्रकार है—

राजा हारितीपुत्र विष्णु-स्कंद (विष्णु-कद ) चुदुकुलानंद शातकर्णि = महाभोजी — | महारथी=नागमुलनिका | हारितीपुत्र शिव-स्कंद वर्म्भन्

( वैजयंती-पति ) ें १४⊏. इसमें कुछ भी मंदेह नहीं है कि इस वंश का नाम

पुरदा इसम छुळ मा सद्ह नहा हा क इस वश का नाम चुटु है। अभी तक "चुटु" शब्द की व्याख्या नहीं हुई है। यह वही शब्द है जिसका संस्कृत रूप चुउ चुउट है और जिसका अर्थ होता है— छोटा होना। यह अभी तक चुटिया नागपुर में 'चुटिया' के रूप में पाया जाता है जिसका अर्थ होता है— छोटा नागपुर और यह नाम उस नागपुर के मुकाबले में रखा गया है जो मध्यप्रदेश में है। बहुत कुछ संभावना इसी बात की जान पड़ती है कि यह द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसे आयों ने प्रहण कर लिया था। आधुनिक हिंदी में इसी का समानार्थक शब्द छोट्ट है, जिसका अर्थ होता है—छोटा लड़का या भाई आदि। यह छोट्ट भी वही शब्द है जो चुटिया नागपुर में चुटिया के रूप में है। चुटु और चुटुकुल का अर्थ होना

चाहिए—छोटी शाखा अर्थात् साम्राज्य-भोगी सातवाहनों की छोटी शाखा।

रुद्रदामन् श्रीर सात- श्रस्तित्व रहा। इससे हम कह सकते हैं बाहनों पर उसका प्रभाव कि इस कुल का श्रारंभ सन् १४० ई० के लगभग हुश्रा होगाः श्रीर यह वह समय

था जब कि रुद्रामन् की शिक्त के उद्य के कारण सातवाहनों को सबसे अधिक किठनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। राजकीय संघटन के विचार से रुद्रामन् की जो स्थिति थी, उसका ठीक ठीक महत्त्व अभी तक भारतीय इतिहास ज्ञाताओं ने नहीं समका है। उसे बहुत बड़ी शिक्त केवल अपनी उस कानूनी हैसियत के कारण प्राप्त हुई थी जो हैसियत किसी शक-शासक को न तो उससे पहले ही और न उसके बाद ही इस देश में हासिल हुई थी। उसका पिता पूर्ण रूप से अधिकार-च्युत कर दिया गया था और राज्य से हटा दिया गया था। परंतु काठियावाड़ (सुराष्ट्र) और उसके आस-पास के समस्त हिंदू-समाज के द्वारा रुद्रामन् राजा निर्वाचित हुआ था (सर्ववर्णे-रिमगम्य रक्षणार्थ (म्) पितत्वे वृतेन)। जिन सौराष्ट्रों ने उसे राजा निर्वाचित किया था, वे अर्थशास्त्र के अनुसार प्रजातंत्री थे। निर्वाचित होने पर रुद्रामन् को शपथपूर्वक एक प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी, जिसकी घोषणा और पुष्टि उसने अपने जूनागढ़वाले शिलालेख

१. ११. १२५।

में भी की है। उसमें उसने यह प्रतिज्ञा भी की थी कि--"मैं अपनी प्रतिज्ञा ( अर्थात् राज्याभिषेक के समय की हुई शपथ ) का सदा सत्यतापूर्वक पालन करूँ गा। " रुद्रदामन् ने जो शपथ या प्रतिज्ञा की थी और अपने जुनागढ़वाले शिलालेख में उसने जो सार्वजनिक घोषणा की थी, उसका आशय यही था कि जब तक मुक्तमें दम रहेगा, तब तक मैं एक सच्चे हिंदू राजा की भाँति व्यवहार और आचरण कहँगाः और इस बात के उदाहरण-स्वरूप उसने कहा था कि जब मैंने सुदर्शन सागर नाम की भील फिर से बनवाने का विचार किया, तब मेरे मंत्रियों ने उसका इसलिये विरोध किया कि उसमें बहुत अधिक धन व्यय होगा। उस समय मैंने उनका निर्णय मान लिया और अपने निजी धन से उसे फिर से बनवा दिया। इस राजा का आचरण और व्यवहार वैसा ही था, जैसा किसी पक्के से पक्के और कट्टर हिंदू राजा का हो सकता था; और इसी-लिए हम यह भी मान सकते हैं कि यह बहुत ही लोकप्रिय नेता बन गया होगा। वह संस्कृत का अच्छा जानकार और शास्त्रों का बड़ा पंडित था और उसने संस्कृत को ही अपने यहाँ फिर से राजभाषा का स्थान दिया था। सातवाहन राजा को उससे बहत बड़ा खटका हो गया था और उसने दक्षिणापथ के अधीश्वर को दो बार परास्त भी किया था। परंतु फिर भी हिंदू धर्म-शास्त्र के अनुसार उसने भ्रष्ट राजा ( त्रर्थात् श्रपने पराजित शेत्रु ) को फिर से उसके राज-पद पर प्रतिष्ठित कर दिया था। उसके शासन के कारण सातवाहन साम्राज्य में एक नया संघटन हुत्रा था।

१. सत्य प्रतिज्ञा ऋर्यात् वह प्रतिज्ञा जो राजा को ऋपने राज्याभिषेक के समय करनी पड़ती थी। देखो Hindu Polity दूसरा भाग, पृ० ४०।

६ १६०. बस इन्हीं सब परिस्थितियों में चुदु कुल या छोटे कुल का उद्य हुआ था और उसके साथ ही साथ कुछ श्रौर भी अथीनस्थ या भृत्य-कुलों का भी उदय हुआ था। जो चुदुकुलानंद सिक्के मिलते हैं, वे संभवतः इसी काल के माने जा सकते हैं। यह चुटु या छोटा कुल पश्चिमी समुद्र-तट की रक्षा करता था। उनकी राजधानी बनवसी (कनारा) प्रांत की वैजयंती नाम की नगरी में थी। उनका शिलालेख हमें उत्तर में कन्हेरी नामक स्थान में मिलता है और उनके सिक्के दक्षिण में करवार नामक स्थान में मिलते हैं जो बनवसी प्रांत में समुद्र-तट पर है। उनके जो सिक्के चुटुकुलानंद (नंबर जी० पी० २) कहे जाते हैं, उन पर के असर यद्यपि सन् १४० ई० से भी अधिक पुराने जान पड़ते हैं, परंतु फिर भी उनमें "कु" का जो रूप है, जिसका सिरा कुछ मोटा है और उनमें जिस रूप में "न" के ठीक ऊपर अनुस्वार लगाया गया है और "स" का जो रूप है, वह बाद का है। ऐसा जान पड़ता है कि अक्षरों के पुराने रूप उन दिनों सिक्कों में प्रायः रख दिए जाते थे; और कुल मिलाकर वे सब सिक्के सौ बरसों के द्रमियान में बने थे। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सिक्के चुटु-कुल के किसी राजा या व्यक्ति के नाम से नहीं बने थे, बल्कि उन सब पर उनकी राजकीय उपाधि या चुटु-कुल का ही नाम दिया जाता था। [ रात्रो चुटुकुडानंद्स= अर्थात् चुदु-कुल को आनंद देनेवाले (का सिक्का)]। और मुंडराष्ट्र के गवर्नर या शासक मुंडानंद के सिक्कों में भी हमें

१· C, A. D. पृ० २२, प्लेट ८, G. P. २, G. P- ३,

यही विशेषताएँ दिखाई देती हैं। पल्लव शिलालेखों के अनुसार यह मुंडराष्ट्र आंध देश का एक प्रांत था।

§ १६१. ये चुदु राजा, जिन्हें पुराणों में भृत्य आंध्र कहा गया है, साम्राज्य-भोगी आंशों की एक शाखा के ही थे और इन्हीं के द्वारा हमें सातवाहनों की जाति का भी कुछ पता चल सकता है। मैंने चटलोग और सात-वाहनों की जाति - मल एक दूसरे स्थान पर शह बतलाया है वल्ली शिलालेख कि साम्राज्य-भोगी आंध्र ब्राह्मण जाति के थे। इस शाखा-कुल के वर्णन से इस मत की और भी पुष्टि होती है। उनका गोत्र मानव्य था जो केवल ब्राह्मणों का ही गोत्र होता है; श्रौर चुदु राजाश्रों के बाद भी यह बात मानी जाती थी कि वे ब्राह्मण थे। मैसूर के शिमोगा जिले में मलवल्ली नामक स्थान में शिव का एक मंदिर था जिसमें स्थापित मृत्तिं का नाम मद्रपद्रि-देव था। इस मंदिर में एक चुदु-राजा ने कुछ जागीर चढ़ाई थी और उसे ब्रह्म-देय के रूप में एक ब्राह्मण को दान कर दिया था, जिसका नाम हारितीपुत्र कोंडमान था और जो कौंडिन्य - गीत्र का था। इस दान का उल्लेख एक छ:-पहलू खंभे पर श्रंकित है जो मलवही

भि १. मुडानंद का सिक्का, नं० २६६ इसी वर्ग का है। जान पड़ता है कि इसका संबंध मुंडराष्ट्र से था और मुंडराष्ट्र का नाम पछव शिला-लेखों में आया है। (एपि० इं० ८, १५६) चुटिया नागपुर की मुंडारी भाषा में मुंडा शब्द का अर्थ होता है—राजा।

२. बि॰ उ॰ रि॰ सो॰ का जरनल, खंड १६, पृ० २६३-२६४ /

में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसमें चुटु राजा का नाम और वर्णन इस प्रकार दिया हुआ है-वैजयंतीपुर राजा मानव्य सगोत्तो हारितोपुती विगः कद चुदुकुलानंद सातकिएए। इसी राजा ने श्रपने महावल्लम राज्जुक को इस संबंध की श्राज्ञा भेजी थी। जान पड़ता है कि उसके बाद वाली किसी सरकार ने वह जागीर देवो-त्तार सममकर फिर से किसी को दे दी थी। एक कदंव राजा ने बाद में फिर से ''बहुत ही प्रसन्न मन से''र (परितुत्थेण अर्थात् परितुष्ट होकर ) कोंडमान के एक वंशज को वह जागीर दान कर दी थी जो उस राजा का मामा और कौशिकीपुत्र था। इस दान में पुरानी जागीर तो थी ही, पर साथ ही उसमें बारह नए गाँव भी जोड़ दिए गए थे और उन सब गाँवों के नामों का भी वहाँ अलग-अलग उल्लेख कर दिया गया है; और इस दान का भी उसी खंभे पर सार्वजनिक रूप से उल्लेख कर दिया गया था। पूर्वकालीन दाता ने जो दान किया था, उसका उस खंभे पर इस प्रकार उल्लेख है-शिव (खद) वम्मणा मानव्यसगोत्तेण हारिती-पुत्तेन वैजयंती-पतिना पुव्व-इत्तिति । यहाँ शिवखद वर्म्मन करण कारक में आया है और इसके विपरीत कदंब राजा प्रथमा में रखा गया है और यह शिवखद वस्मन ही वह पहला राजा था

१. E. C. खंड ७, २५१-२५२, श्रंक २६३-२६४।

२. देखो रायल एशियाटिक सोसाइटी के जरनल, सन् १६०५, पृ० ३०५, पाद-टिप्पणी २ में फ्लीट द्वारा इसका संशोधन। डा० फ्लीट ने यह मानकर कुळु गड़बड़ी पैदा कर दी है कि शिवस्कंद वर्म्मन् एक कदंब राजा था। परंतु वास्तव में यह चुड़ राजा का नाम है जिसे प्रो० रेप्सन ने स्पष्ट कर दिया है। देखो C. A. D, L. I. V.

जिसने वह दान किया था (पुन्वदत्ता)। इसमें उसके नाम के साथ भी वही उपाधियाँ हैं जो विष्णु-स्कंद शातकर्णि के शिला-लेख में मिलती हैं। उन दिनों नाम के आरो उसका सम्भान बढ़ाने के लिये ''शिव'' शब्द जोड़ देने की बहुत 'शिव' सम्मान-सूचक है अधिक प्रथा थी। इस राजा की माता का जो शिलालेख बनवसी में उत्कीर्ण हुआ था, उसके अनुसार इस राजा का नाम शिवखद्नागरि सिरी था; श्रीर कन्हेरी में उसकी माता का जो शिलालेख है, उसमें उसका नाम खंड नाग सातक दिया है। इसलिये इसके आरंभ का 'शिव' शब्द केवल सम्मान-सूचक है। सात और साति वास्तव में स्वाति शब्द का ही रूप है और पुरागों में यह सात या साति शब्द आंधों के कई नामों के साथ आया है। स्वाति का अर्थ होता है - तल-वार । उसकी माता विष्णुस्कंद की कन्या थी । इसी का नाम विग्हु-कद या विग्हुकद भी मिलता है। यह चुटु-कुल का राजा था और बनवसीवाले शिलालेख में इसी को सात-करिएए भी कहा गया है। पहला दान स्वयं वैजयंती-पति पारितीपुत्र शिवस्कंद् वर्म्भन् ने नहीं किया था और न उसने उसका उल्लेख ही कराया था, बल्कि उसके दादा विष्णु-स्कंद (विग्नु कद्दे) सातकर्णि ने

१. कदंव राजा ने "सात" को बदलकर "वम्मंन्" कर दिया है अथवा "सात" के बाद ही वम्मंन् भी जोड़ दिया है; अरीर यद्यपि उससे पहले तो यह प्रथा नहीं थी, पर हाँ उसके समय में राजा लोग अपने नाम के साथ "वम्मंन्" शब्द जोड़ लिया करते थे।

२. में इसे "कड़ु" नहीं बिल्क "कह्" पढ़ता हूँ। दूसरी पंक्ति में जो "द" है, उसे पहली पंक्ति के महपिट्टदेव और नंद में के, तथा तीसरी पंक्ति के देथ्य और दिन्तम् में के "द" के साथ मिलाओ।

वह दान किया था और उसी ने उसे उत्कीर्ए भी कराया था। और दूसरे अभिलेख में जो यह कहा गया है कि जब कदंब राजा ने यह सुना कि शिवस्कंद वर्म्मन् ने पहले यह दान किया था, तब उसने बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक और परितुष्ट होकर उसे फिर से दान कर दिया, उसका आशय यह है कि प्रपिता और पौत्र के नामों में कुछ गड़बड़ी हो गई थी और प्रपिता के नाम के स्थान पर भूल से पौत्र का नाम लिख दिया गया था?।

§ १६२. मैंने वह प्लेट बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है और चौथी पंक्ति में "शिव" शब्द के पहले मैंने देखा कि "कदंबानाम् राजा" पढ़ना असंभव है। हाँ अंतिम पंक्ति में मलवल्ली का कदंब मुक्ते कदंबों के वैभव का अवश्य उल्लेख राजा, चुटु-राजाओं के मिला हैं; और उसी पंक्ति से यह भी उपरांत पल्लव हुए थे सूचित होता है कि वह कदंबों का लिख-वाया हुआ दानपत्र है। उस लेख की चौथी पंक्ति से ही बादवाले दान का उल्लेख आरंभ होता है, और उसमें का जो अंश पढ़ा जा सकता है, वह इस प्रकार है—शिव ख (द) वमणा मानव्य स (गो) तेन हारितीपत्तेन वैजयंतीपति (न) (पंक्ति की समाप्ति)। "शिव" के पहले दो शब्द (राजा)

३. श्रथवा यह भी हो सकता है कि शिवस्कंद ने फिर से उस दान की स्वीकृति दी हो श्रोर उसका समर्थन किया हो, जैसा कि उस पल्लव दान के संबंध में हुन्त्रा था जो एपि॰ इं१, ए॰ २ में प्रकाशित हुन्त्रा है श्रीर जिसमें पल्लव-सम्राट्ने श्रपने •िपता "बप्प" के किए हुए दान का समर्थन या पृष्टि की है।

श्रौर थे श्रौर तब उसके बाद खाली जगह है। ''शिव'' शब्द के पहले मि० राइस ने पढ़ा था—"सिद्धम् जयित महपिट्टिदेवो वैज-यंती-धम्म महाराजे पति-कत सौमायिच्छपरा कदंबानाम् राजा" श्रीर इसी में मुक्ते जयतिमट — ध (म्) महा "जा " लिखे होने के भी कुछ चिन्ह मिलते हैं। इसके उपरांत मि० राइस ने जिसे "धिराजे" पढ़ा है, वह ठीक श्रौर साक तरह से पढ़ा नहीं जाता, परंतु उसकी जगह पर मेरी समझ में यह पाठ हैर (शा) म्मा अराप-ति कह मि० राइस ने जो पति कह आदि पढ़ा है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। उन्होंने जिसे 'धि राजे प ति क त' पढ़ा है, वह मेरी समक्त में 'र (शा)म्मा त्रणप-ति' है। सुके इस बात में कुछ भी संदेह नहीं है कि "धम्ममहाराजो" के बाद (मयु)-रशाम्मा आग्राप (य) तिथा। "राञा" से पहले "प" के बाद जो छः अक्षर और "क" के बाद जो चार अक्षर भिट से गए हैं, यदि उन्हें खूब अच्छी तरह रगड़ कर साफ किया जाय और तब उनकी प्रतिलिपि तैयार की जाय तो उनके वास्तविक स्वरूपों का पता चल सकता है। मयूरशम्मी पहला कदंव राजा था। उसी ने यह दान फिर से जारी किया या दोहराया था।

परंतु यह कोई आवश्यक निष्कर्ष नहीं हो सकता कि कहंबों के बाद तुरंत ही चुटु-चंश का राज्य आरंभ हो गया था। चुटुओं और कदंबों का परस्पर संबंध था और कदंब लोग चुटुओं की ही एक शाखा थे (देखों ६ २००)। अवश्य ही इन दोनों के मध्य में कोई शत्रु भी प्रवल हो गया होगा और वह शत्रु पछ्ठवों के सिवा और कोई नहीं हो सकता। तालगुंड वाले शिलालेख को देखते हुए इस विषय में कल्पना या अनुमान के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि पछ्ठवों के राज्य

के कुछ श्रंश पर मयूरशम्मी ने श्रधिकार कर लिया था श्रौर उस पर श्रपना राज्य स्थापित किया था, श्रौर वह इसलिये राजा मान लिया गया था कि वह हारितीपुत्र मानव्य का वंशधर था । इस प्रकार ईसवी तीसरी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में चुटुश्रों को पक्षवों ने दबा लिया था; श्रौर जिस पक्षव राजा ने इस प्रकार चुटुश्रों को दबाया था, वह शिवस्कंद वर्म्मन् पछ्लव से ठीक पहले हुश्रा था; श्रर्थात् वह शिवस्कंद वर्म्मन् का पिता था जिसने एक श्रश्चमेध यज्ञ किया था (देखों ६ १८३)।

१ १६३. कौंडिन्य लोग ईसवी दूसरी शताब्दी के आरंभ में ही क्षेत्र में त्रा गए थे। ये लोग कदाचित् उसी वंश के वंशधर थे जिसने श्रपना एक वंशधर चंपा (इंडो-कौंडिन्य चाइना ) में कौंडिन्य राज्य स्थापित करने के लिये भेजा था। जान पड़ता है कि साम्राज्य-भोगी सातवाहनों के समय में ये लोग उत्तरी भारत से बुलाए गए थे। यह वंश बहुत ही प्रतिष्ठित था। दो मलवल्ली श्रिभ-लेखों में इनका नाम बहुत सम्मानपूर्वक आया है और इनका राज-वंश के साथ संबंध था। चंपा में कौंडिन्यों के संबंध में जो अनुश्रुति है, उसका हमें यहाँ ऐतिहासिक समर्थन मिलता है। चंपा में जो उपनिवेश स्थापित हुत्रा था, उसे बसाने के लिये कौंडिन्यों के नेतृत्व में दक्षिण भारत से कुछ लोग गए थे। फिर समुद्रगुप्त के शासन-काल में एक श्रीर कौंडिन्य चंपा गया था, जहाँ उसने समाज-सुधार किया था। बहुत कुछ संभावना इसी बात की जान पड़ती हैं कि उसका संबंध भी इसी वंश के साथ रहा होगा। इन

१. एपि॰ इं॰ खंड ८, पृ० ३१, ३२, शिलालेख की पंक्तियाँ ६,७।

कौंडिन्यों का अपनी चंपावाली शाखा के साथ अवश्य ही संपर्क रहा होगा और वह संपर्क उनके लिये बहुत कुछ लाभदायक भी होता ही होगा। इस प्रकार ईसवी दूसरी, तीसरी और चौथी शताब्दियों में दक्षिण भारत में भी और उपनिवेशों में भी वे लोग सामाजिक नेता थे।

११६४. पुराणों में दी हुई बातों से आभीरों का इतिहास बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि आभीरों की १० अथवा ७ पीढ़ियाँ कही गई हैं, परंतु फिर भी अभीर उनका राज्य-काल केवल ६७ वर्ष था। साधारणतः यही माना जाता है कि उस

समय के सातवाहनों के समय में इन आभीरों ने 'उस ईश्वरसेन की अधीनता में एक राज्य स्थापित किया था, जिसका शिलालेख हमें नासिक में मिलता है'। उस शिलालेख में दो महत्त्वपूर्ण जानकारी की बातें मिलती हैं। (१) जो ईश्वरसेन उसमें राजा कहा गया है और जिसके शासन-काल के नवें वर्ष में वह लेख उत्कीर्ण हुआ था, वह किसी राजा का लड़का नहीं था, बिल्क उसका पिता शिवदत्त एक सामान्य आभीर था (शिवदत्तआभीर-पुत्रस्य)। और (२) जिस महिला ने वह दान किया था और सभी तरह के रोगी साधुओं की चिकित्सा आदि के लिये कुछ पंचायती संघों के पास धन जमा कर दिया था, उसने अपने आपको "गण्यक विश्ववम्मीन की माता" और "गण्यक रेभिल की पत्नी" कहा है जिससे यह सूचित होता है कि उसके संबंधी किसी गण्य प्रजातंत्र के प्रधान थे। जिन आभीरों का साम्राज्य-भोगी सात-

१. एपिग्राफिया इंडिका, खंड ८, पृ॰ ८८।

वाहनों के समय में उदय हुआ था, जान पड़ता है कि उनका एक गण या प्रजातंत्र था और उनमें ईश्वरसेन ऐसा प्रथम व्यक्ति हुआ था जिसने राजा (राजन) की उपाधि घारण की थी। उसके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि उसने सन् २३६ श्रीर २३६ ई० के मध्य में शक क्षत्रप को श्रधिकार-च्युत करके निकाल दिया था। मत्स्यपुराण (देखो ६ १४४) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विंध्यशक्ति के उदय के पहले अर्थात् सन २४८ ई० के लगभग त्राभीरों का त्रंत हो गया था। ऐसा जान पड़ता है कि जिस समय ईश्वरसेन का उदय हुआ था, उसी समय से पुराण यह मान लेते हैं कि आभीरों का गए या प्रजातंत्री और श्रधीनता का काल समाप्त हो गया था। यदि ६७ वर्ष के श्रंदर ही दस अथवा सात आदमी बारी बारी से शासन के उत्तराधिकारी हों तो इसका अर्थ केवल यही हो सकता है कि उनमें गणतंत्र या प्रजातंत्र प्रचलित था और उसमें उसी तरह उत्तराधिकारियों या शासकों की पीढ़ियाँ होती थीं, जैसी पृष्यमित्रों तथा इसी प्रकार के दूसरे मित्रों में हुआ करती थीं जिनका उल्लेख पुराणों में है और प्रत्येक अधिकारी का शासन-काल इसी प्रकार अल्प हुआ करता था। जिस समय समुद्रगुप्त क्षेत्र में त्राता है, उस समय हम फिर श्राभीरों को गणतंत्री या प्रजातंत्री समाज के रूप में पाते हैं। ईश्वरसेन ने कदाचित श्राभीर संघटन बदल डाला था श्रीर एक राजवंश स्थापित करने का प्रयत्न किया था। नासिक वाले शिला-लेख में इस बात का उल्लेख है कि स्वयं ईश्वरसेन के समय में ही गग्णपकों का अस्तित्व था, अर्थात गग्णतंत्र या प्रजातंत्र प्रचलित था श्रीर उसका प्रधान गणपक कहलाता था। यद्यपि श्रधिकतर संभावना तो इसी बात की जान पड़ती है कि वह गणतंत्र के बाहर का एक नया और एकतंत्री शासक या राजा था, परंत यह मी हो सकता है कि वह एक गणतंत्री राजा रहा हो। जो हो, परंतु यह बात अवश्य निश्चित है कि उसके समय में आभीरों ने एक राजनीतिक समाज के रूप में सातवाहन राजवंश की अधीनता में रहना छोड़ दिया था। ईश्वरसेन के ६७ वर्ष पहले सातवाहनों ने जो आभीर गणतंत्र को मान्य किया था, उसका समय सन् १६० ई० के लगभग हो सकता है। रुद्रदामन् को गणतंत्री यौधेयों और मालवों ने बहुत तंग कर रखा था; और जान पड़ता है कि सातवाहनों ने आभीरों को बीच में इसीलिये रख छोड़ा था कि यौधेयों और मालवों के साथ विशेष संघर्ष की संभावना न रह जाय और आभीर लोग बीच में रह कर दोनों पक्षों का संघर्ष बचावें। सातवाहनों ने देखा होगा कि अपने पड़ोसी क्षत्रप के राज्य से ठीक सटा हुआ एक गणतंत्र रखने में कई लाभ हैं।

§ १६४. पुराणों में आमीर शासकों की संख्या के संबंध में कुछ गड़बड़ी है; कहीं वे १० कहे गए हैं और कहीं ७; और यह गड़बड़ी इसिलिये हुई है कि इसके ठीक बाद ही एक और संख्या भी दी गई है अर्थात् कहा गया है कि गर्दिभिलों में सात शासक हुए थे। भागवत में कहा गया है कि गर्दिभिलों में १० और आभीरों में ७ शासक हुए थे और दूसरे पुराणों में कहा गया है कि आभीरों में १० और गर्दिभिलों में ७ शासक हुए थे। यह संख्या-विपर्यय के कारण होने वाली भूत है। परंतु भागवत के अतिरिक्त और सभी पुराण इस बात में सहमत हैं कि आभीरों में १० शासक हुए; और इसिलिये यही बात अधिक ठीक जँवती है।

े ११६६. जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कौटिल्य के समय में काटियावाड़ में सौराष्ट्रों का गणतंत्र था। जान पड़ता है कि आभीर और सौराष्ट्र लोग यादवों और अंधक वृष्णियों के ही संगी-साथी और रिश्तेदार थे।

# श्रीपार्वतीय कौन थे श्रीर उनका इतिहास

५ १६७. गंदूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे नागार्जुनी-कोंड अर्थात् नागार्जुन की पहाड़ी पर अभी हाल में जो कई शिलालेख मिले हैं उनके आधार पर डा० श्रीपर्वत हीरानंद शास्त्री ने यह निश्चय कर लिया है कि श्रीपर्वत कौन था। वे सब शिलालेख

ह कि श्रीपवत कान था। व सव शिलालख ईसवी तीसरी शताब्दी के हैं। इन पहाड़ियों के बीच में एक उपत्यका या बाटी हैं; और इन पहाड़ियों पर उन दिनों किलेबंदी थी। ईटों की किलेबंदी के कुछ भग्नावशेष वहाँ अभी तक वर्त-मान हैं और वे ईटें मौर्य ढंग की हैं। सैनिक कार्यों के लिये यह स्थान बहुत ही उपयुक्त था और एक दृढ़ गढ़ का काम देता था; और जान पड़ता है कि मौर्यों के समय अथवा उससे भी और पहले से यह स्थान प्रांतीय राजधानी के रूप में चला आ रहा था। वहाँ शत्रुओं से अपना बचाव करने के लिये जो प्राकृतिक योज-नाएँ थीं, उन्हें ईटों और पत्थरों की किलेबंदी से और भी ज्यादा मजबूत कर लिया गया था। वे ईटें २० इंच लम्बी, १० इंच चौड़ी

<sup>1.</sup> श्रारिकयालोजिकल सर्वे रिपोर्ट, १९२६-२७,पृ० १५६ श्रीर उसके श्रागे, १९२७-२८, पृ० ११४। लिपि के संबंध में देखो श्रार क्स किए रिपोर्ट १६२६-२७, पृ० १८५-१८९। जब मेरी यह मूल पुस्तक छुपने लगी थी, तब मुझे एपिप्राफिया इंडिका, खंड २० का पहला श्रंक मिला था जिसमें डा० वोगेल ने इन शिलालेखों को संपादित करके प्रकाशित कराया है।

श्रीर ३ इंच मोटी हैं। श्रीर यही नाप उन ईंटों की भी है जो बुलंदीबाग में खोदकर निकाली गई हैं। लक्ष्णों से सिद्ध होता है कि इस स्थान पर साजवाहनों के साम्राज्य की किलेबंदीवाली राजधानी थी, जिनके सिक्के — जिनकी संख्या ४४ थी — एक मठ के भग्नावरोष में मैमारों के श्रोजारों के साथ पाए गए थे १।

े १६न. मि० हामिद कुरेंशी श्रोर मि० लांगहर्स्ट ने इस स्थान पर बौद्धों के कुछ ऐसे स्तूपों के मग्नावरों भी खोद निकाले हैं जिन पर श्रमरावती के ढंग की नक्काशी श्रांत्र देश के श्रीपर्वत हैं। वहाँ मि० कुरेंशी ने श्रटारह शिलालेख का इक्ष्वाकु-वंश हुँद निकाले थे जिनमें से पंद्रह शिलालेख संगमरमर के पत्थरों पर खुदे हुए हैं। ये सब खंभे एक ऐसे महाचेतिय या बड़े स्तूप के चारों श्रोर गड़े थे जिसके श्रंदर महात्मा बुद्ध के मृत शरीर का कुछ श्रंश (दाँत या श्रिश श्रादि) रक्षित थां। शिलालेखों से पता चलता है कि उस स्थान का नाम श्रीपर्वत था। हम यह श्रनुश्रुति भी जानते हैं कि सुप्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और विद्वान् नागार्जुन श्रीपर्वत पर चला गया था श्रोर वहीं उसकी मृत्यु हुई थी, श्रीर इस संबंध में एक बहुत ही श्रद्भुत बात यह है कि उस पहाड़ीका श्राजकल भी जो नाम (नागार्जुनीकोंड) प्रचलित है, उससे भी इस बात का समर्थन होता है। युश्रान-च्यांग ने लिखा है कि नागार्जुन सातवाहन राजा के दरवार

१. श्रारिकयालोजिकल सर्वे रिपोर्ट, १९२७-२८, पृ० १२१। २. महा० बुद्ध के शरीर का वह श्रवशेष श्रव मिल गया है। देखो Modern Review (कलकत्ता), १६३२, पृ० ८८।

में रहता था'। सब शिलालेख पाली ढङ्ग की प्राकृत भाषा में हैं। पत्थर की कुछ इमारतें त्रोर त्रमली इमारतें भी कुछ क्षियों की बनवाई हुई थीं; त्रोर ये सब इमारतें भिन्न त्रोर स्थपित त्रानंद के कहने से त्रोर उसीकी देख-रेख में बनवाई गई थीं। ये सब क्षियाँ इक्ष्ताकु (इखाकु) राजवंश की थीं। सन् १८८२ ई० में जगाय्य-पेट नामक स्थान में जो तीन शिलालेख मिले थे, उनसे हमें इक्ष्वाकु-वंश का पहले से ही पता लग चुका है; त्रोर डाक्टर बुह्लर ने यह निश्चय किया था कि ये सब शिलालेख ईसवी तीसरी शताब्दी के हैं । मि० कुरैंशी को जो त्राटाह शिलालेख मिले थे, उनसे पता चलता है कि राजवंश की कई क्षियाँ पक्षी बौद्ध थीं, परंतु राजा लोग सनातनी हिंदू थे त्रोर उनकी राजधानी विजयपुरी पास ही उस घाटी में थीं । इनमें से अधिकांश शिलालेख राजा सिरिवीर पुरिसद्त के शासन-काल के ही हैं जो उसके राज्यारोहण के छठे त्रोर त्राटाहवें वर्ष के बीच के हैं। जग्गय्यपेट में, जिसका समय संवत् २० है, एक शिलालेख महाराज वासिटीपुत्र सिरि

<sup>2.</sup> Watters, 2, 200, 200 |

२. इंडियन एंटिक्वेरी, खंड ११, पृ० २५६।

३. श्रारिकयालोजिकल सर्वे रिपोर्ट, १६२७-२=, पृ० ११७। २१



 आन पड़ता है कि तलवर का संबंध उस तरवाड़ शब्द से है जो अदालतों के मुकदमों की रिपोटों (Law Reports) में तरवाड़ के रूप में मिलता है और जिसका अर्थ है—ऐसा राज्य जो किसी दूसरे की दिया जा सकता हो। महातलवर का मतलव होगा---बड़ा राजा या बहुत बड़ा

र. इसका विवाह घनकस के महादंडनायक खंड = विशाखांक से हुआ था



# १. इन नामों ने संस्कृत रूप इस प्रकार होंगे —

विर्पुरेसदत = वीर्पुरषद्त्त | चान्तिसिरे = शान्तिश्री । हम्मसिरि = जिका=इम्पेश्रीका । खेटि=षष्ठी , कात्यायिनी देवी )। चाट=शात ( जिसका ऋथे होता है—प्रसन्न )।

पढ़ता। प्लेट जी ( G ) में "ब" का का गलत बना है, परंतु उसका पूरा रूप प्लेट एच ( H ) में डा० हीरानंद शास्त्री ने जो "बाहुबल" पढ़ा है, वह ठीक है। देखी ग्यारहवाँ प्लेट जिसमें वह स्पष्ट चौकोर ''ब'' है। डा॰ वोगेल ने जो इसे ''पहुबल'' पढ़ा है, वह प्लेट को देखने से ठीक नहीं जान मिलता है जिसमें वह दो बार आया है और दोनों बार स्पष्ट "ब" ही है। वीर पुरिसदत्त ने अपनी तीन ममेरी बहनों के साथ विवाह किया था, जिनमें से दो उसी तिथि के शिलालेखों में "महादेवी" कही गई हैं (एपि० इं०, खंड २०, पृ० १६-२०)। इनमें से मिटिदेव कदाचित् सबसे बड़ी रानी थी और वह चाटमूल द्वितीय की माता थी। इसके अतिरिक्त राज-परिवार की चार और स्त्रियों ने भी बड़े बड़े दान किए थे, पर शिलालेखों में यह नहीं कहा गया है कि राजा अथवा राज-परिवार के साथ उनका क्या संबंध था। उनके नाम इस प्रकार हैं—

- १. महादेवी रुद्रधर भट्टारिका उजिनका (अर्थात् उज्जैन से आई हुई) जो एक महाराज की लड़की थी। महाचेतिय से संबद्घ विहार को इसने चांतिसिरि के साथ मिलकर १०७ खंभे और बहुत से दीनार दिए थे।
- २. एक महातलवरी जो महातलवर महासेनापित विग्रहुसिरि की माता और प्रकीयों के महासेनापित महातलवर वासि-ठीपुत महाकुंडसिरि की पत्नी थी।
- चुल चाटिसिरिका महासेनापत्नी जो हिरंजकस के महासे-नापित महातलवर वासिठीपुत खंड चिलिकरेम्मणक की पत्नी थी।

वनवास का कोई एक महाराज भी था, जिसे इक्ष्वाकु राज-परिवार की एक स्त्री (चाटमूल द्वितीय की बहन) व्याही थी। वह या तो चटु राजाओं में झंतिम था और या झंतिम राजाओं में से एक था; और उसकी उपाधियों से यह जान पड़ता है कि वह इक्ष्वाकुओं का अधीनस्थ या भृत्य हो गया था। यह स्पष्ट है कि चाटमूल प्रथम पहले सातवाहनों के अधीन एक महा-

राज था। शिलालेखों में उसकी उपाधि साधारणतः छोड़ दी गई है और उसके संबंध में केवल इसी प्रकार उल्लेख किया गया है-"इक्ष्वाकुत्रों का सिरि चाटमूल।" श्रीर जहाँ उसकी उपाधि भी दी गई है [ जैसे उसकी लड़की ने एक स्थान पर उसकी उपाधि दी हैं: देखों एपिमाफिया इंडिका, खंड २०, पृ० १८ (बी २)]। वहाँ उसे सदा "महाराज" ही कहा गया है; परंत वीरपरिसदत्त को सदा (केवल दो स्थानों को छोड़कर) राजन ही कहा गया है। वीरपुरिसदत्त का पुत्र चाटमूल द्वितीय सदा "महाराज" ही कहा गया है ( एपिम्राफिया इंडिको, खंड २०, पृ० २४)। इससे सूचित होता है कि चाटमूल प्रथम ने राजकीय पद प्रहरा किया था और उसके बाद केवले एक पीढ़ी तक उसके वंश में वह पद चला था और चाटमूल द्वितीय के समय में उसके वंश से वह पद निकल गया था। रुद्रधर भट्टारिका उज्जयिनी के महाराज की कन्या थी; और इससे यह प्रमाणित होता है कि इक्ष्वाकुओं के समय में अवंती में कोई क्षत्रप नहीं बल्कि एक हिंदू शासक राज्य करता था; और इस बात की पुष्टि पौराणिक इतिहास से भी तथा दूसरे साधनों से भी होती है। रुद्रधर भट्टारिका का पिता अवश्य ही भार-शिव साम्राज्य का एक सदस्य रहा होगा (वह भार-शिव साम्राज्य का कोई श्रधीनस्थ राजा होगा )।

§ १६६. राजा सिरि चाटमूल (प्रथम) ने श्रानिहोत्र, श्रानि-ष्टोम, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ किया था और वह देवताओं के सेनापित महासेन का उपासक था। इन लोगों में श्रपनी मौसेरी और ममेरी बहनों से विवाह करने की इक्ष्वाकुश्रों वाली प्रथा प्रचलित थी। बौद्ध धर्म के प्रति उन लोगों ने जो सहनशीलता दिखलाई थी, वह श्रवश्य ही बहुत मार्के की थी। राजपरिवार की प्रायः सभी स्थियाँ बौद्ध थीं; श्रीर यद्यपि राजाश्रों तथा राजपरिवार के दूसरे पुरुषों ने उन स्त्रियों को दान करने के लिये धन दिया था, परंतु फिर भी किसी राजा अथवा राजपरिवार के दूसरे पुरुष ने स्वयं अपने नाम से एक भी दान नहीं किया था। इक्ष्वाकुओं ने अपने पुराने स्वामी सातवाहनों की ही धार्मिक नीति का अनुकरण किया था। उनका शासन बहुत ही शांतिपूर्ण था। वीर पुरुषद्ता के समय के शिलालेखों में से एक शिलालेख में यह कहा गया है कि नागार्जुन की पहाड़ी पर वंग, वनवास, चीन, चिलात, काश्मीर और गांधार तक के यात्री तथा सिंहली भिक्षु आदि आया करते थे।

§ १७०. चांतिसिरि के परिवार के शिलालेखों की लिपि से सिद्ध होता है कि वह ईसवी तीसरी शताब्दी में हुई थी। बुह्लर ने वीर पुरिसदत्ता का, जो चांतिसिरि का दिवण और उत्तर का भतीजा और दामाद था, समय ईसवी पारसिर प्रमाव तीसरी शताब्दी निश्चित किया है । जान पड़ता है कि राजा चाटमूल (प्रथम) ने सन् २२० ई० के लगभग अर्थात् आंध्र के साम्राज्य भोगी सातवाहन राजवंश के चंडसाति का अंत होने के थोड़े ही दिन बाद अश्वमेध यज्ञ किया था । इसके कुछ ही दशकों के बाद पञ्चव

१. इंडियन एंटिक्वेरी, खंड ११, पृ० २५८।

२. सन् २१० ई० के लगभग का उसका श्रमिलेख वहाँ पाया जाता है (एपि० ई० १८, ३१८)। इसके उपरांत राजा पुलोमावि (तृतीय) हुश्रा था श्रौर पुराणों में उसी से इस वंश का श्रंत कर दिया गया है (बि० उ० रि० सो० का जरनल, खंड १६)। श्रौर जान पड़ता है कि राजा पुलोमावि तृतीय श्रपने पूर्वजों के समस्त राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हुश्रा था।

राजा शिवस्कंद वर्म्मन् ने भी इसी प्रकार के यज्ञ ( ऋग्निष्टोम, वाजपेय, ऋश्वमेध ) किए थे झोर वाकाटक सम्राट् प्रवरसेन प्रथम ने भी झोर भी ऋधिक ठाट-बाट से ये सब यज्ञ किए थे। इस प्रकार यहाँ झाकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के इतिहास परस्पर संबद्ध हो जाते हैं।

§ १७१. इन लोगों का वंश उत्तर से आये हुए अच्छे क्षत्रियों का था। प्राचीन इक्ष्वाकुओं की भाँति ये लोग भी अपनी मौसेरी, और ममेरी आदि वहनों के साथ विवाह करते थे। जान पड़ता है कि जिस समय सातवाहन लोग उत्तर में संयुक्त प्रांत तथा विहार तक पहुँच गए थे; और जिस समय वे साम्राज्य के अधिकारी थे संभवतः उसी समय ये लोग उत्तर भारत से चलकर दक्षिण की ओर गए थे। श्रीपर्वत के इक्ष्वाकुओं में चाटमूल प्रथम ऐसा पहला राजा था, जिसने अपने पूर्ण स्वाधीन शासक होने की घोषणा की थी; और यह घोषणा उसने संभवतः अपने शासन के अंतिम दिनों में की थी। परंतु यह एक ध्यान रखने की बात है कि शिलालेखों में उसका नाम बिना किसी उपाधि के आया है। केवल भटिदेवा के शिलालेख में उसका नाम उपाधि सहित है, जिसमें उसकी सामंत वाली महाराज की उपाधि दी गई

१. एपि० इं० खंड १, पृ० ५. शिवस्कंद वर्म्मन् के पिता के नाम के साथ जो विशेषण लगाए गए हैं, वे इक्ष्वाकु शैली के हैं जिससे स्चित होता है कि इक्ष्वाकुश्रों के ठीक वाद ही उसे राजकीय श्रिधिकार प्राप्त हुए थे। यथा—

<sup>(</sup> इक्ष्वाकु ) हिरण-कोटि-गो-सतसहस-हल-सत-सहसदायिस । ( पछव ) अनेक-हिरोग-कोड़ी-गो-हल-सतसहस-प्यदायिनो ।

है। केवल वीर पुरिसद्ता को राजन की उपाधि प्राप्त थी। शिलालेखों में चाटमूल द्वितीय के नाम के साथ वही सामंतों-वाली "महाराज" की उपाधि मिलती है। उसने दक्षिणापथ के दक्षिणी साम्राज्य को फिर से स्थापित करने का प्रयत्न किया था खाँर इसका खारंभ उसने एक अश्वमेध यज्ञ से किया था। उत्तर में जो राजनीतिक काम भार-शिव कर रहे थे, वहीं दक्षिण में इक्ष्वाकु लोग करना चाहते थे। जान पड़ता है कि भार-शिवों का उदाहरण देखकर ही चाटमूल (प्रथम) ने भी उनका अनुकरण करना चाहा था; क्योंकि उत्तर में भारशिव उस समय तक अपनी योजना सफलतापूर्वक पूरी कर चुके थे और उन्होंने मध्यप्रदेश में आंध्र की सीमा तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उत्तर के साथ इक्ष्वाकुओं का जो संबंध था, उसकी पुष्टिट इस बात से भी हो जाती है कि इक्ष्वाकु की रानियों में से एक रानी उज्जयिनी से आई थी।

१७२. हम यह मान सकते हैं कि चंद्रसाति सातवाहन के
 उपरांत सन् २२० ई० के लगभग इक्ष्वाकु वंश ने साम्राज्य
 स्थापित करने का विचार किया था । इनकी तीन पीढ़ियों ने

१. एपिप्राफिया इंडिका, खंड १८, पृ० ३१८। राजा वासिठिपुत सिम (स्वामिन्) चंडसातिवाला शिलालेख उसके राज्य काल के दूसरे वर्ष में उत्कीर्ण हुन्ना था न्त्रीर उस पर तिथि दी है म १, हे २, दि १। मि० कृष्ण शास्त्री इसका न्त्रर्थ लगाते हैं—मार्गशीर्ष बहुल प्रथमा, न्त्रीर हिसाब लगाकर उन्होंने निश्चय किया है कि वह शिलालेख दिसंबर सन् २१० ई० का है। मिलान करो पुराणों में दिया हुन्ना इस राजा का तिथि-काल सन् २२८-२३१ ई०, जिसका विवेचन बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटीके जरनल खंड १६, पृ० २७६ में हुन्ना है। उक्त शिलालेख पिठापुरम् सेनौ मील को दूरी पर कोडवलि नामक स्थान में है।

राज्य किया था, इसलिये हम कह सकते हैं कि इस वंश का खंत सन् २४०-२६० ई० के लाभग हुआ होगा; और इस बात का मिलान पुराणों से भी हो जाता है; क्योंकि उनमें कहा गया है कि जिस समय विंध्यशक्ति का उदय हुआ था, उसी समय इक्ष्वाकु वंश का अंत हुआ था। सातवाहनों ने जिस समय चुटुओं और आभीरों की स्थापना की थी, लगभग उसी समय इक्ष्वाकुओं की भी स्थापना की थी। चुटु और आभीर लोग तो पश्चिम को रक्षा करते थे और इक्ष्वाकु लोग पूर्व की ओर नियुक्त किए गए थे। चाटमूल द्वितीय इस वंश का कदाचित् अंतिम राजा था। शिवस्कंद वम्भन पल्लव के एक सामंत महाराज (जिसे स्वामी पिता या वप्पस्वामिन कहा गया है) के शासन-काल के दसवें वर्ष में हम देखते हैं कि आंध्र देश पर पल्लव सरकार का अधिकार था आर्थात् सन् २७० ई० के लगभग ( १६० १८०) इच्वाकु लोग अज्ञात हो गए थे। अतः इन शासनों का समय लगभग इस प्रकार होगा—

चाटमूल प्रथम ( सन् २२०—२३० ई० ) पुरिसद्त ( सन् २३०-२४० ई० ) चाटमूल द्वितीय ( सन् २४०-२६० ई० )

§ १७२ क. श्रीपर्वत की कला में द्वारपाल के रूप में एक शक की मूर्त्ति मिलती है श्रीर इसका संबंध सातवाहन काल से ही हो सकता है। विरोधी और शत्रु शक को

श्रीपर्वत श्रीर वेंगी- जो द्वारपाल का पद दिया गया है, उसी वाली कला से उसका समय निश्चित हो सकता है; श्रीर एक विहार के खँडहरों में जो सातवा-

हन सिक्के पाए गए हैं, उनसे भी समय निश्चित हो सकता है।

१. माडर्न रिव्यू, कलकत्ता, जुलाई १९३२, पृ० 车।

खंभों में जो मूर्तियाँ वनी हुई हैं, वे उसी अमरावती की कला की हैं जिसे भारतीय-कला की वेंगीवाली शाखा कहते हैं। जैसा कि त्रमरावती-वाले शिलालेखों (एपि० इं०, खंड १४, पृ० २६७) से प्रमाणित होता है, यह कला ईसवी सन् से कई शताब्दी पहले से चली आ रही थी। अमरावती में जो बहुत बढ़िया नककाशी के काम हैं, वे मेरी समफ में सातवाहनों के ही समय के हैं, जिनका व्यक्तिगत नाम शियेन-ते-क या शन्ते-क (वार्ट्स Watters २. २०७) था श्रीर जो मुभे शांतकर्ण का ही विगड़ा हुत्रा रूप जान पड़ता है; और शांतकर्ण शब्द सातवाहन सूची में तीन बार आया है। युत्र्यान च्वांग ने जो यह अनुश्रुति सुनी थी कि सातवाहन राजा नागार्जु न का संरक्षक था, वह तब तक प्रामाणिक नहीं हो सकती, जब तक नागार्जुन ईसा या ईसवी सन् से पहले न हुआ हो। युत्रान-च्वांग ने लिखा है कि मूल स्तूप श्रशोक का बनवाया हुआ था। इक्ष्वाकुओं ने जो काम किया था, वह सातवाहनों की नकल थी। केवल शातकर्णि द्वितीय ही इतना संपन्न था कि वह अशोक के आंध्र देशवाले स्तूप को अलंकृत कर सकता। उसका शासनकाल भी बहुत विस्तृत था ( उसने ई० पू० सन् १०० से सन् ४४ तक राज्य किया था। देखो विहार-उड़ीसा रिसर्च सोसा-इटी का जरनल, खंड १६, पृ० २७८)। और अशोक के स्तूप को अलंकृत करने के लिये उसी को यथेष्ट समय मिला था। फिर युत्रान-च्वांग ने भी यही लिखा है कि वह सातवाहन राजा बहुत दीर्घजीवी था और उसके पुत्र का शासन-काल श्रमरावती में एक स्थान पर **त्रंकित है ( देखो**ं ल्यूडर्स नं० १२४**८** ) यह भी प्रवाद है कि स्तूप बनवाने में जब राजा शांतक सातवाहन का खजाना खाली हो गया, तब नागार्जुन ने पहाड़ी में से निकालकर उसे बहुत सा सोना दिया था। श्रौर हो सकता है कि इस जनश्रति का मूल यह हो कि नागार्जुन ने ही सबसे पहले मैसूर या बालाघाट-वाली सोने की खान का पता लगाया हो। नागार्जुन ने अपने दीर्घ जीवन में जिन बहुत-सी विद्याद्यों का ज्ञान प्राप्त किया था, उनमें धातुत्रों और रसायन की विद्याएँ भी थीं।

# १६. पल्लव और उनका मूल

§ १७३. जो पल्लव लोग सातवाहनों के झंतिम अवशिष्टों अर्थात्
इक्ष्वाकुओं और चुदुओं को दवाकर और अधिकारच्युत करके
स्वयं उनके स्थान पर बैठे थे, उनका भार-

भारतीय इतिहास में तीय इतिहास में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पछवों का स्थान स्थान है। उन्हें दक्षिण भारत के वाकाटक और गुप्त ही समभना चाहिए। जिस प्रकार

उत्तर भारत में वाकाटकों ने संस्कृत का फिर से प्रचार किया था, उसी प्रकार दक्षिण भारत में पक्षवों ने किया था। श्रीर जिस प्रकार उत्तर भारत में वाकाटकों ने शैव धर्म को राजकीय धर्म बनाया था, उसी प्रकार परलवों ने उसे दक्षिण में राजकीय धर्म बनाया था। जिस प्रकार गुप्तों ने उत्तरी भारत में वैष्णव धर्म को ऐसा स्थायी रूप दिया था कि वह श्राज तक प्रचलित है, उसी प्रकार परलवों ने दक्षिणी भारत में शैव धर्म की ऐसी जबरदस्त छाप बैठाई थी कि वह धर्म श्राज तक वहाँ प्रचलित है। जिस प्रकार वाकाटकों श्रीर गुप्तों ने समस्त उत्तरी भारत को मिलाकर एक किया था, उसी प्रकार परलवों ने दक्षिणी भारत में वह एकता स्थापित की थी जो विजय नगर के श्रंतिम दिनों तक ज्यों की त्यों बनी रही थी। जिस प्रकार वाकाटकों श्रीर गुप्तों ने उत्तर भारत को तक्षण-कला श्रोर स्थापत्य से श्रलंक्टत किया था, उसी प्रकार परलवों ने दक्षिणी भारत को तक्षण श्रीर स्थापत्य से सुशोभित

किया था। उनकी वह प्रणाली वास्तव में समस्त भारतवर्ष श्रर्थात् समस्त भारत श्रीर द्वीपस्थ भारत के लिये सार्वदेशिक, सामाजिक प्रणाली वन गई थी। जो एकता स्थापित करने में अशोक को भी विफल मनोरथ होना पड़ा था, वह एकता वाकाटकों श्रौर पल्लवों के समय में भारत में पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी। और सभ्यता की वही एकता बराबर श्राज तक चली श्रा रही है। जो कांची चोलों की पुरानी राजधानी थी श्रौर जो उस समय पवित्र आर्यभू मि के बाहर मानी जाती थीं, उसे इन पल्लवों ने दूसरी काशी बना डाला था और उनके शासन में रहकर दक्षिणी भारत भी हिंदुओं का उतना ही पवित्र देश बन गया था, जितना पवित्र उत्तरी भारत था। जो भारतवर्ष खारवेल के समय में कदाचित् उत्तारी भारत तक ही परिमित था<sup>९</sup>, उसकी अब एक ऐसी नई व्याख्या बन गई थी जिसके अनुसार कन्याकुमारी तक का सारा देश उसके श्रंतर्गत श्रा जाता था । पहले श्रार्यावर्त्त श्रौर दक्षिणापथ दोनों एक दूसरे से बिलकुल अलग माने जाते थे; पर अब उनका एक ही संयुक्त नाम भारतवर्ष हो गया था । श्रौर विष्णुपुराण में हिंदू इतिहास लेखक ने इस आशय का एक राष्ट्रीय गीत बनाकर सम्मिलित कर दिया था—

"भारतवर्ष हैं में जन्म लेनेवालों को देवता भी बधाई देते श्रोर उनसे ईडर्या करते हैं। स्वर्ग में देवता लोग भी यह गाते हैं कि

१. एपिग्राफिया इंडिका, खंड २०, पृ० ६२, पंक्ति १०।

२. विष्णुपुराग्रा, खंड २, ग्र० ३, इलोक १—२३।

भारतवर्ष में जन्म लेनेवाले पुरुष धन्य हैं। श्रीर हम लोग भी उसी देश में जन्म लें। "

श्रव लोगों का वह पुराना श्रार्यों वाला दृष्टिकोण नहीं रह गया था श्रीर उसके स्थान पर उनका दृष्टिकोण "भारतीय" हो गया था श्रीर लोग "भारती संतितः" पद का प्रयोग करने लगे थे, जिसके श्रंतर्गत इस देश में जन्म लेनेवाले सभी लोग श्रा जाते थे, फिर चाहे वे श्रार्य हों श्रीर चाहे श्रनार्य ।

§ १०४. जिन पल्लवों ने दक्षिण को पवित्र हिंदू देश बनाया था, वे ब्राह्मण थे; और जैसा कि उन्होंने गर्वपूर्वक अपने शिलालेखों में कहा है, उन लोगों ने विकट तथा
पल्लवों का उदय उम्र राजनीतिक कार्य करके अपनी मर्यादा
नागों के सामंतों के रूप बढ़ाई थी और वे क्षत्रिय बन गए थे।
में हुआ था। उनका यह कथन बिलकुल टीक है। पल्लव
राजवंश के संस्थापक का नाम वीरकूर्च
था और उसका विवाह नाग सम्राट् की कन्या और नाग राजकुमारी के साथ हुआ था और इसीलिये वह पूर्ण राजचिन्हों से
अलंकुत हुआ था³। उन दिनों अर्थान् तीसरी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जो नाग सम्राट् था, वह भार-शिव नाग था जिसका राज्य
नागपुर और बस्तर से होता हुआ ठेठ आंध्र देश तक जा पहुँचा
था। वीरकूर्च (अथवा वीरकोर्च) के पौत्र का एक शिलालेख

१. उक्त, २४-२६।

२. उक्त, श्लोक १७।

३. यः फणीन्द्रसुतया महाग्रहीद्राजचिन्ह मखिलं यशोधनः। South Indian Inscriptions, २, ५०८।

श्रांध्र देश में मिला है जिसमें वह पल्लव राजवंश का मूल पुरुष कहा गया है; श्रोर उसके नाम के साथ सामंतों वाली ''महाराज'' की उपाधि दी गई है; श्रोर उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि यद्यि वह ब्राह्मणों के सर्वोच्च लक्षणों से युक्त (परम ब्रह्मण्य) था, तथापि उसने क्षत्रिय का पद प्राप्त किया था'। श्रोर इस प्रकार वह भार-शिव साम्राज्य का एक सदस्य श्रोर श्रंग था श्रोर उसे उप-राज का पद प्राप्त था। स्वयं श्रांध्र देश में इससे पहले श्रोर कोई नाग वंश नहीं था। वहाँ तो इक्ष्वाकुर लोग थे श्रोर उनसे भी पहले सातवाहन थे।

१. परमब्रह्म एयस्य स्वबाहुबला जिंजत चात्रत पोनि वे विधिविहितसर्वे मर्यादस्य। एपिब्राफिया इंडिका १, ३६८ (दशीं-वाले ताम्रलेख)। यहाँ महाराज को वीरकोर्च वर्मन कहा गया है। यही वह सबसे पुराना श्रीमलेख है जिसमें उसका नाम श्राया है।

२. कृष्णा जिले में बृहत् पलायनों का एक वंश था (एपि० इं० ६, ३१५) श्रीर इस वंशवाले कदाचित् इक्ष्वाकुश्रों के श्रथवा श्रारं-भिक पल्लवों के सामंत थे। जयवम्मन् वृहत् पलायन के पहले या बाद में उसके वंश का श्रीर कोई पता नहीं मिलता। इसके ताम्रलेखों के श्रद्धर पल्लव युवराज शिवस्कंद वर्म्मन् के ताम्रलेख के श्रद्धरों से मिलते हैं (एपि० इं०, ६, ८४)। यहाँ यह एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या बृहत् फल से प्रसिद्ध दिच्णी वंश बृहत्-बाण का ही श्रमिप्राय तो नहीं है, क्योंकि बाण के श्रप्र भाग को भी फल ही कहते हैं ? मयूर शर्मन् के समय में बृहत् बाण लोग पल्लवों के सामंत थे (एपि० इं०, ८, ३२)। जान पड़ता है कि कदाचित् "बाण्" श्रीर "फल" दोनों ही शब्द किसी तामिल शब्द के श्रनुवाद हैं।

जिन नागों ने वीरकूर्च पल्लव को ईडपराज के पद पर प्रतिष्ठित किया था, वे अवश्य ही साम्राज्य के अधिकारी रहे होंगे और अवश्य ही आंध्र राज्यों की सीमा पर के होंगे और ये सब वातें केवल साम्राज्यभोगी भार-शिव नागों में ही दिखाई देती हैं।

§ १७४. यहाँ हमें बौद्ध इतिहास से सहायता मिलती है और उससे कई वातों का समर्थन होता है। श्याम देश के बौद्ध इतिहास के अनुसार सन् ३१० ई० में आंध्र देश

सन् ३१० ई० के नाग राजाओं के अधिकार में था और लगभग नाग उन्हीं में महात्मा बुद्ध के उस दाँत का कुछ साम्राज्य में श्रांत्र अंश सिंहल ले जाने की आज्ञा प्राप्त की गई थी जो आंब देश के दंतपुर नामक

स्थान में या । आंध्र देश में इस स्थान को मजेरिक कहते हैं जो मेरी समक्त में गोदावरी की उस शाखा का नाम है जिसे आजकल मंक्तिर कहते हैं । बौद्धों ने जिस "नाग" राजा का वर्णन किया है, वह पल्लव राजा होना चाहिए जो नाग साम्राज्य के अधीन था; और उस समय (अर्थात् सन् ३०० ई० के लगभग) नाग सम्राट् था और उस नाग राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था जिसके साथ वीरकूर्च ने विवाह किया था (देखों ६ १८२ और उसके आगे)।

१. कनियम कृत Ancient Geography of India (१६२४ वाला संस्करण ) पृ० ६१२।

२. उक्त ग्रंथ, पृ० ६०५. किनंघम का विचार है कि जिस स्तूप से महात्मा बुद्ध का दाँत निकालकर स्थानांतरित किया गया था, वह श्रमरावती वाला स्तूप ही है।

१७६. श्राखिर ये पल्लव कौन थे ? जब से पल्लवों के ताम-लेखों से पल्लव राजवंश का पता चला है, तभी से अनेक विद्वानों ने इस प्रश्न की मीमांसा करने का प्रयक्त

पल्लव कोन थे किया है। लेकिन फिर भी पल्लव संबंधी
रहस्य का अभी तक कुछ भी पता

नहीं चला है। कुछ दिनों यह प्रथा सी चल गई थी कि जिस राजवंश के संबंध में कुछ पता नहीं चलता था, उसके संबंध में यही समभ लिया जाता था कि उस राजवंश के लोग मूलतः विदेश से आए हुए थे; और इसी फेर में पड़कर लोगों ने पल्लवों को पार्थियन मान लिया था। परंतु इतिहासज्ञों को इससे संतोप नहीं होता था श्रीर बहुत कुछ अपने अंतः करण की प्रेरणा से ही वे लोग इस परिगाम पर पहुँचे थे कि पह्लव लोग इसी देश के निवासी थे। परंतु वे लोग या तो उन्हें द्रविड़ समभते थे और या यह समभते थे कि लंका या सिंहल के दविडों के साथ उनका संबंध था। ये सभी सिद्धांत स्थित करने में उन लिखित प्रमाणों और सामग्री की उपेक्षा की गई थी जो किसी प्रकार के वाद-विवाद के लिये कोई स्थान ही बाकी नहीं छोडती। इतिहासज्ञों के द्वारा जिस प्रकार की दुईशा शुंगों की हुई थी, उसी प्रकार की दुईशा पल्लवों को भी उनके हाथों भोगनी पड़ी वस्तुतः पल्लव लोग बहुत अच्छे और कुलीन ब्राह्मण थे; परंतु वे श्रपनी इस वास्तविक श्रोर सच्ची मर्यादा से बंचित कर दिए गए थे। सब लोगों ने कह दिया था कि हांग भी विदेशी ही थे। पर श्रंत में मैंने यह सिद्ध कर दिखलाया था कि शुंग लोग वैदिक ब्राह्मण् थे श्रीर उन्होंने एक ब्राह्मण् साम्राज्य की स्थापना की थी; और यह एक ऐसा निष्कर्ष है जिसे अत्र सभी जगह के लोगों ने बिलकुल ठीक मान लिया है। उनके मूल की कुंजी इस देश के

सनातनी साहित्य में मिली थी। पल्लवों की जाति श्रौर मूल श्रादि निर्णय करने के लिये भी हमें उसी प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। पत्नवों के रहस्य का उद्घाटन करनेवाली क़ंजी पुराणों के विंध्यक इतिहास में बंद है। वह कुंजी इस प्रकार है-साम्राज्य-भोगी विध्यकों अर्थात् साम्राज्य-भोगी वाकाटकों की एक शाखा के लोग उस आंधु के राजा हो गए थे जो मेकला के वाकाटक प्रांत के साथ संबद्ध हो गया था। मैंने यह निश्चय किया है कि यह मेकला वही सप्त कोशला वाला प्रांत था जो उस मैकल पर्वत-माला के नीचे था जो आज-कल हमारे नक्शों में दिखलाई जाती है, अर्थात् जहाँ आज-कल रायपुर का अँगरेजी जिला और बस्तर की रियासत है। वाकाटक साम्राज्य के संस्थापक विंध्यशक्ति के समय से लेकर समुद्रगुप्त की विजय के समय तक आंध्र देश के इन वाकाटक अधीनस्थ राजाओं की सात पीढ़ियों ने राज्य किया था। इस प्रकार यहाँ हमें एक ऐसा सूत्र मिल जाता है जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि ये पल्लव कौन थे। दूसरा सूत्र वाकाटकों की जाति श्रौर गोत्र है। वाकाटकों के शिलालेखों से हमें यह बात ज्ञात हो चुकी है कि वे लोग ब्राह्मण थे और भार-द्वाज गोत्र के थे। तीसरी बात यह है कि पल्लव लोग आर्यावर्त्त के थे श्रौर उनकी भाषा उत्तरी थी, द्रविड़ नहीं थी। चौथी बात विंध्यशक्ति का समय श्रीर वंश है। श्रीर पाँचवीं बात यह है कि जिस समय विंध्यशक्ति का उदय हुआ था, उस समय आर्यावर्त्त तथा मध्यप्रदेश पर नाग सम्राट् राज्य करते थे और विंध्यशक्ति उन्हीं के कारण श्रौर उन्हीं लोगों में से श्रथीत् किलकिला नागों में से निकलकर सबके सामने आया था, क्योंकि उसके संबंध में कहा गया है कि 'ततः किलकिलेभ्यश्च विंध्यशक्तिभीविष्यति'। विंध्यशक्ति के राजा श्रीर सम्राट् किलकिला नाग अर्थात भार-

शिव नाग थे (देखों ६ ११ और उसके आगे)। अब हमें यह देखना चाहिए कि विंध्यकों के श्रांध्र श्रधीनस्थ राजाश्रों में पहचान के ये पाँचों लक्षण कहाँ मिलते हैं, श्रीर हम कह सकते हैं कि ये पाँचों लक्ष्ण पल्लवों में मिलते हैं। सन् २४० ई० के लगभग तक श्रांत्र देश में पूर्वी समुद्र-तट पर श्रवश्य ही इक्ष्वाकु राजा राज्य करते थे और उन्हीं के सम-कालीन चुटु सातवाहन थे जो पश्चिमी समुद्र-तट पर राज्य करते थे। विंध्यशक्ति का समय सन् २४८ ( श्रथवा २४४ ) से २८८ ई० तक है। इस समय में हम देखते हैं कि पल्तवों ने इक्ष्वाकुत्रों और चुटुत्रों को दवाकर उनके स्थान पर अधिकार कर लिया था। पल्लवों ने जो दान किए थे और जो श्रमिलेख श्रादि सन् ३०० ई० के लगभग श्रथवा उससे कुछ पहले ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण कराए थे, उनमें वे अपने आपको भारद्वाज कहते हैं; श्रौर इस वंश के श्रागे के जो श्रभिलेख श्रादि भीतते हैं, उनसे यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है कि पल्लव लोग भारद्वाज गोत्र के थे। वे लोग द्रोणाचार्य और अश्व-त्थामा के वंश के भारद्वाज थे; श्रीर इसलिये वे लोग भी उसी ब्राह्मण गोत्र के थे जिसका विंध्यशक्ति था। उनके ताम्रलेखों में

१. मिलास्रो कृष्णशास्त्री का यह मत—'शिवस्कंद वर्मन् स्रौर विजयस्कंद वर्मन् के प्राकृत भाषा के राजकीय धोषणापत्र यदि स्रौर पहले के नहीं हैं, तो कम से कम ईसवी चौथी शताब्दी के स्रारंभ के तो श्रवश्य ही हैं"। (एपिप्राफिया इंडिका, खंड १५, पृ० २४८) स्रौर उनके इस कथन से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। वह लिखावट नाग शैली की है जिनका दिल्ला भारत में पल्लवों ने पहले-पहल प्रचार किया था। स्रच्रों के ऊपरी भाग यद्यपि सन्दूकनुमा या चौकोर नहीं हैं, परंतु फिर भी उन पर शीर्ष-रेखाएं स्रवश्य हैं।

उनकी भाषा प्राकृत या संस्कृत है, द्रविड़ नहीं है। अपने आरंभिक ताम्रलेखों में उन लोगों ने प्राकृत के जिस रूप का व्यवहार किया है, वह रूप उत्तरी भारत का है। थोड़े ही दिनों बाद अर्थात् तीसरी पीढ़ी में और नाग साम्राज्य का श्रंत होने के उपरांत तत्काल ही वे लोग संस्कृत का व्यवहार करने लगे थे, जिसकी शैली वाकाटकों की संस्कृत शैली ही है। साम्राज्य-भोगी वाका-टकों की भाँति वे लोग भी शैव थे। जैसा कि हम अभी ऊपर बतला चुके हैं, पल्लव-वंश के अभिलेखों में कहा गया है कि जब पल्लव वंश के मूल पुरुष का एक नाग राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था, तब नाग सम्राट्ने इस वंश के मूल पुरुष को राजा बना दिया था। विध्यशक्ति के इन वंशजों के संबंध में, जो समुद्रगुप्त के समय तक श्रांघ देश में राज्य करते थे, पुराणों में कहा गया है कि इनकी सात पीढ़ियों ने राज्य किया था, श्रीर समुद्रगुप्त के समय तक के श्रारंभिक पल्लवों की सात पीढ़ियाँ हुई थीं (देखों ६ १८३)। इस प्रकार पहचान के सभी लक्ष्मा वाकाटकों की बातों से मिलते हैं। उन दोनों का गोत्र एक हीं है और उनकी भाषा, धर्म, समय और संवत् और उनका नागों के अधीन होना आदि सभी बातें पूरी तरह से मिलती हैं। और पुराणों ने विंध्यक वंश की श्रांध्र-त्राली शाखा के संबंध में जितनी पीढ़ियाँ बतलाई हैं, समुद्रगुप्त के समय तक परलवों की उतनी ही पीढ़ियाँ भी होती हैं। इस प्रकार इनकी पहचान के संबंध में संदेह होने का कुछ भी स्थान बाकी नहीं रह जाता। पल्लव लोग वाका-टकों की ही एक शाखा के थे। श्रोर जब वे लोग श्रपने श्रभिलेखों श्रादि में यह कहते हैं कि हम लोग द्रोणाचार्य श्रीर श्रश्वत्थामा के वंशज हैं, तब वे मानों एक सत्य अनुश्रति का ही उल्लेख करते हैं। वाकाटक लोग भारद्वाज थे श्रीर इसलिये वे द्रोणाचार्य श्रीर

श्रश्वत्थामा के वंश के थे। श्रीर मैंने स्त्रयं बुंदेलखंड में वाकाटकों के मूल निवास-स्थान बागाट नामक कस्बे में जाकर यह देखा है कि वह स्थान श्रव तक द्रोणाचार्य का गाँव कहलाता है, श्रीर ये वही द्रोणाचार्य थे जो कौरवों श्रीर पांडवों को श्रख-विद्या की शिक्षा देते थे (ई ४६-५७)। कला श्रीर धर्म के क्षेत्र में पल्लवों की जो उत्तर भारतीय संस्कृति देखने में श्राती है, श्रीर जिसके कारण उनका वंश दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा राजवंश सममा जाता है, उस संस्कृति का रहस्य इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है। पल्लव लोग न तो विदेशी ही थे श्रीर न द्रविड़ ही थे, बल्कि वे उत्तर की श्रोर से गए हुए उत्तम श्रीर कुलीन ब्राह्मण थे श्रीर उनका पेशा सिपहगरी का था।

१ १७७. गंग-वंश इस बात का उदाहरण है कि वंशों का कुछ ऐसा नाम रख लिया जाता था, जिसका न तो गोत्र के साथ कोई संबंध होता था और न वंश के संस्थापक पछन के नाम के साथ। संभवतः इसी प्रकार वंश का यह "पछन" नाम भी रख लिया गया था। 'पछन'' शब्द का अर्थ होता है — शाखा; और जान पड़ता है कि इस वंश का यह नाम इसिलये रख लिया गया था कि यह भी साम्राज्य मोगी सातवाहनों की एक छोटी शाखा, चुडुओं की तरह थी, और इस वंशवालों ने सातवाहनों को दबाकर उनके स्थान पर अधिकार कर लिया था। साम्राज्य मोगी सातवाहनों के वंश के साथ चुडुओं का जो संबंध था, वही संबंध पल्लवों का साम्राज्य-भोगी भारद्वाज वाकाटकों के साथ था; अर्थात् यह भी वाकाटकों के वंश की एक शाखा ही थी। पहले पल्लव राजा का नाम वीरकूर्च था। कूर्च शब्द का अर्थ होता है—टहनियों का

गुच्छा या मुद्धाः श्रीर इसका भी श्राशय बहुत से श्रंशों में जो "पल्लव" शब्द का होता है। असल नाम "वीर" जान पड़ता है जो श्रागे चलकर उसके पोते वीरवर्मन के नाम में दोहराया गया है (देखों ६ १८१ और उसके आगे)। विंध्यशक्ति के दूसरे लड़के का नाम प्रवीर था जो कदाचित छोटा था, क्योंकि उसने बहुत दिनों तक शासन किया था। जिस प्रकार प्रवीर ने अपने पुत्र का विवाह नाग सम्राट्की कन्या के साथ किया था और इस प्रकार नाग साम्राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था, उसी प्रकार वीर ने भी एक नाग राजकुमारी के साथ विवाह किया था और इस प्रकार वह आंध्र देश का राजा वनाया गया था। संभवतः उसका पिता नागों का सेनापित रहा होगा और उसी ने आंध्र देश पर विजय प्राप्त की होगी। पल्लव शिलालेख में यह बात बहुत ठीक कही गई है कि वीरकूर्च के पूर्वज नाग सम्राटों को उनके शासन कार्यों में सहायता दिया करते थे; श्रोर इसका मतलब यह होता है कि वे लोग नाग साम्राज्य के अफसर या प्रधान कर्मचारी थे। [म यह बात पहले ही जान चुके हैं कि विंध्यशक्ति भी पहले केवल एक अफसर या प्रधान कर्मचारी था और कदाचित् नाग सम्राटों का प्रधान सेनापति था ( § ४६ )। नाग राजा के शासन-कार्य के भार के संबंध में शिलालेख में "भार" शब्द आया है " श्रीर भार-शिव नाग में जो "भार" शब्द है, वह उक्त "भार" शब्द की प्रतिध्विन भी हो सकता है श्रीर नहीं भी हो सकता।

१. भू-भार-खेदालस-पन्नगेन्द्र-साहाय्य-निष्णात-भुजार्गलानाम् । वेळुरपलैयम् वाले प्लेट, स्लोक ४, S. I. I. २. ५०७-५०८ । [स्थान नाम भूभारा के संबंध में देखो स्त्रागे परिशिष्ट क । ]

\$ १७८. पल्लवों ने स्वभावतः साम्राज्यमोगी वाकाटकों के राज-चिह्न धारण किए थे और यह बात उनकी मोहर (S. I. I. २. ४२१) से भी और दक्षिण भारत के पल्लव राज चिह्न साम्राज्य-चिह्नों के परवर्ती इतिहास से भी सिद्ध होती है (\$ ६१ और पाद-टिप्पणियाँ तथा \$ ८६)। पल्लवों की मोहर पर भी गंगा और यमुना की मूर्तियाँ श्रंकित हैं और इन मूर्तियों के संबंध में हम जानते हैं कि ये वाकाटकों के राज-चिह्न हैं। मकर तोरण भी कदाचित दोनों में समान रूप से प्रचलित था । शिव का नंदी या बैल भी दोनों में समान रूप से रहता था, जिसका मुँह वाई श्रोर होता था और जो स्वयं दाहिनी श्रोर होता था ।

§ १७६. परुलवों और वाकाटकों में कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ था। आरंभिक परुलवों ने कभी अपने सिक्के नहीं चलाए. थे। दूसरे राजा शिवस्कंदवर्म्भन् ने एक धर्म-महाराजाधिराज नई राजकीय उपाधि का प्रचार किया था। वह अपने आपको धर्म-महाराजाधिराज कहने लगा था, जिसका अर्थ होता है—धर्म के अनुसार महा-

१. एपिग्राफिया इंडिका, खंड ७, पृ० १४४ में श्रीर कद्रसेन के सिक्के ( § ६४ श्रीर ८६ ) में पछव, मोहर पर देखो—मकर का खुला हुश्रा मुँह।

२. देखो एपिग्राफिया इंडिका, खंड ८, पृ० १४४ में यह मोहर श्रौर इस ग्रंथ के दूसरे भाग में दिए हुए वाकाटक सिक्कों के चित्रों में बना हुन्ना नंदी। परवर्ती पक्षव श्रभिलेखों में यह नंदी बैठा या लेटा हुन्ना दिखलाया गया है।

राजात्रों का भी अधिराज। इससे पहले सातवाहनों ने कभी इस उपाधि का प्रयोग नहीं किया था। यह उपाधि उत्तर की श्रोर से लाई हुई थी अथवा कुरान लोग जो अपने आपको ''दैवपुत्र शाहा-नुशाही" कहते थे, उसी का यह हिंदू संस्करण था अथवा उसी के जोड़ की यह हिंदू उपाधि थी। पल्लव राजा अपने आपको दैवपुत्र नहीं कहता था, बल्कि उसका दावा यह था कि मैं सनातनी धर्मे अथवा सनातनी सभ्यता का पक्का अनुयायी हूँ; और यह वात हिंदू राष्ट्रीय संघटन के नियम के बिलकुल अनुरूप थी। दैवपुत्र के स्थान पर उसने "धर्म" रखा था। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इक्ष्वाकुत्रों ने कभी इस उपाधि का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि वे लोग पुरानी हिंदू शैली के अनुसार अपने पुराने स्वामी सातवाहनों की तरह अपने आपको केवल ''राजन्'' ही कहते थे । इस प्रकार हम देखते हैं कि पल्लवों ने श्रारंभ से ही उत्तर भारत की साम्राज्य-वाली भावना के श्रनुसार ही सब कार्य किए थे। शिवस्कंद वर्म्मन् प्रथम के जीवन काल में अथवा उसकी मृत्यु के उपरांत तुरंत ही जब विंध्यशक्ति की त्रार्यावर्त्तावाली शाखा ने साम्राज्य पद प्राप्त किया था, तब भी यही धर्म के अनुसार सर्व-प्रधान शासक होने का विचार और भी अधिक विस्तृत रूप में देखने में आता है। समस्त भारत के सम्राट

१. एक इक्ष्वाकु ऋभिलेख (एपि० इं०, खंड २०, ए० २३) में तीनों राजाश्चों को "महाराज" कहा गया है। यह श्रंतिम उल्लेखों में से एक है। कदाचित् उस समय उनकी स्वतंत्रता ंनए हो गई थी। पहले वे लोग "महाराज" ही थे। इक्ष्वाकुश्चों में सबसे पहले वीरपुर- षदत्त ने ही "राजन्" की उपाधि धारण की थी। उसका पुत्र केवल "महाराज" था।

का वहीं धर्म था जिसका महाभारत में पूर्ण रूप से विधान किया गया है।

जब मुख्य वाकाटक शाखा ने सम्राट् की उपाधि धारण की, तब पर्लब-वंश ने स्वभावतः "महाराजाधिराज" की पद्वी का प्रयोग करना छोड़ दिया। हम लोगों के समय में दक्षिण भारत में साम्राज्य की शैली प्रहण करनेवाला शिवस्कंद वर्म्भन पहला और श्रंतिम व्यक्ति था। यह वात स्वयं समुद्रगुप्त के शिलालेख से ही प्रकट होती है कि उससे पहले जो शिवस्कंद वर्मान् का श्रंत हो चुका था, क्योंकि उसने अपने शिलालेख में विष्णुगोप को कांची का शासक लिखा है। इस प्रकार शिवस्कंद वर्म्मन् का समय श्रावश्यक रूप से सम्राट प्रवर-सेन प्रथम के शासन-काल में पड़ता है। प्रवरसेन प्रथम के समय से ही पहन राजा लोग धर्म महाराज कहलाते चले आते थे और पहले गंग राजा को, जो प्रवरसेन के समय में गही पर बैठाया गया था, धर्म-श्रधिराज की उपाधि का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी ( § १६० )। धर्म-महाराज की उपाधि केवल दक्षिणी भारत में पत्नव श्रौर कदंब राजा ही धारण करते थे श्रौर वहीं से यह उपाधि सन् ४०० ई० से पहले चंपा ( कंबोडिया ) गई थी? ।

१. देखो कीलहार्न की Southern List. एनिप्राफिया इंडिका, खंड ७, ५० १०५।

२. हम देखते हैं कि चंपा (कंशोडिया) में राजा भद्रवर्म्मन् यह उपाधि धारण करता था। देखो श्रार० सी० मजुमदार कृत Champa (चंपा), तीसरा खंड, पृ०३।

§ १८०. शिवस्कंद वर्म्मन् जिस समय युवराज था, उस समय उसने कदाचित् उप-शासक की हैसियत से ( युव-महाराज भारदा-यसगोत्तो पल्लवानाम् शिवस्कंद-वम्मो—एपिमाफिया इंडिका, खंड ६, पृ० ८६ ) श्रपने निवास-स्थान कांचीपुर से एक भूमि-दान के संबंध में एक राजाज्ञा प्रचलित की थी। जो भूमि दान की गई थी, वह ब्रांव पथ में थी ब्रौर वह ब्राज्ञा उसके पिता के शासन-काल के द्सवें वर्ष में धान्यकटक नामक स्थान के अधिकारी के नाम प्रच-लित को गई थी। दान संबंधी उस राजाज्ञा से सूचित होता है कि दूसरी पीढ़ी में पत्नवों का राज्य दूसरे तामिल राज्यों को दवा लेने के कारण इतना अधिक बढ़ गया था कि वह शिवस्कंद वर्म्मन की उच अभिलाषा के अनुरूप हो गया था। धर्ममहाराजाधिराज शिव-स्कंद वर्मान् ने अपने पिता को ''महाराज बप्प स्वामिन्'' (सामी) लिखा है जिससे सूचित होता है कि उसका पिता अपने आरंभिक जीवन में एक सामंत मात्र था और अपने वंश में सबसे पहले शिवस्कंद वर्म्मन् ने ही पूरी राजकीय उपाधि धारण की थी। उसके पिता ने दस वर्ष या इससे कुछ अधिक समय तक शासन किया था; क्योंकि युव-महाराज शिवस्कंद वम्मन् ने जो दान किया था, वह अपने पिता के शासन-काल के दसवें वर्ष में किया था।

१. एपिप्राफिया इंडिका, खंड १, पृ० ६ में कहा गया है कि बणा ने सोने की करोड़ों मोहरें लोगों को बाँटी थीं; श्रौर यह उछेख वास्तव में उसके श्रश्वमेध यज्ञ के संबंध में होना चाहिए। मिलाश्रो चाटमूल प्रथम का वर्णान, एपिप्राफिया इंडिका, खंड २०, पृ० १६। एपि० इं० १. ८ से पता चलता है कि उसका पुत्र श्रपने श्रापको ''पछवों के वंश का'' कहता था। एपिप्राफिया इंडिका ६, ८२।

जान पड़ता है कि उसका पिता नागों का सामंत था और उसने इक्ष्वाकुओं की सु-संघटित और व्यवस्थित सरकार या राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था, क्योंकि इन दोनों प्राकृत ताम्रलेखों और उसके पुत्र के तथा इक्ष्वाकुओं के दूसरे लिखित प्रमाणों से यही बात सिद्ध होती है।

६ १८९. वीरवर्मन और उसका पुत्र स्कंदवर्मन द्वितीय भी प्रवरसेन प्रथम के सम-कालीन ही थे। स्कंदवर्म्मन् द्वितीय के समय में पल्लव दरवार की भाषा प्राकृत से बदलकर संस्कृत हो गई थी। उसकी पुत्र-वधू ने जो दान किया था, वह उसके शासन-काल में ही किया था ( एपियाफिया इंडिका, खंड ७, पृ० १४३ ) श्रीर उसका उल्लेख उसने प्राकृत भाषा में किया है; परंत स्वयं स्कंदवर्मान ने (एपि० इं०, १४) श्रीर उसके पुत्र विष्णुगोप ने संस्कृत का व्यवहार किया है। ब्रोर संस्कृत का यह प्रयोग उसके बाद की पीढ़ियों में बराबर होता रहा था। यदि कांची का यव-महाराज विष्णुगोप ( इंडियन एंटिक्वेरी, खंड ४, पृ० ४०-१४४ ) वहीं समुद्रगुप्तवाला विष्णुगोप हो - श्रौर ऐसा होना निश्चित जान पड़ता है—तो हमें इस बात का एक और प्रमाण मिल जाता है कि राजाज्ञात्रों की सरकारी भाषा के इस परिवर्त्तन के साथ वाकाटकों का विशेष संबंध था श्रीर वाकाटक लोग इस भाषा-परिवर्त्तान के पूरे पक्षपाती थे। वाकाटक अभिलेखों के भार-शिव वर्णन की ही विष्णुगोप ने भी नकल की है। यथा-

यथावदाहृत श्रनेक-श्रश्वमेधानाम् पल्लवानाम् ।

१. प्रथिविषिण त्रीर उसके उत्तराधिकारियों के शिलालेखों में जो वाकाटक इतिहास-लेखनवाली शैली पाई जाती है, वह विलकुल साँचे

श्रर्थात्—पल्लव लोग जिन्होंने पूर्ण विधानों से युक्त श्रनेक श्रश्वमेध यज्ञ किए थे।

इस प्रकार संस्कृत का व्यवहार समुद्रगुप्त की विजय से पहले से ही होने लग गया था।

§ १८२. श्रारंभिक पल्लवों का वंश-वृक्ष स्वयं उन्हीं के उन
ताम्नपत्रों से प्रस्तुत किया जा सकता है जिनकी संख्या बहुत
श्रिषक है । करीब करीब हर दूसरी

त्रारंभिक पल्लवों की पीढ़ी का हमें एक ताम्र-लेख मिलता है। वंशावली उन लोगों में यह प्रथा सी थी कि सभी लोग अपने ऊपर की चार पीढ़ियों तक

का वर्णन कर जाते थे। इस नियम का एकमात्र अपवाद शिव-स्कंद वर्मम् की राजाज्ञाएँ हैं, और इसका कारण यही है कि उसके समय तक राजाओं की चार पीढ़ियाँ ही बनो हुई थीं। यहाँ काल-क्रम से उनके दानों की सूची दे दी जाती है और साथ ही यह भी बतला दिया जाता है कि उन दोनों के संबंध की आज्ञाएँ किन लोगों ने प्रचलित की थीं।

मियद्बोलु, जिसके संबंध की राजाज्ञा कांचीपुर से युवमहाराज एपि० इं० ६. (शिव) स्कंद्वर्म्भन् (प्रथम) ने न्ध्र. प्राकृत में। (अपने पिता के शासन के १० वें वर्ष में) प्रचलित की थी।

में दली हुई शैली है श्रीर इससे सिद्ध होता है कि वह शैली साम्राज्य-भोगी वाकाटकों के समय से चली श्रा रही थी।

र. यह एक श्रद्भुत बात है कि श्रारंभिक पल्लवों का एक भी श्रिभिलेख या पत्थर नहीं पाया गया है।

हीरहडगल्ली, जिसके संबंध की श्राज्ञा कांचीपुर से धर्ममहा राजाधिराज (शिव) स्कंदवर्म्भन् एपि० इं० १. (प्रथम) ने अपने शासन-काल के = वें २. प्राकृत में वर्ष में प्रचलित की थी। दर्शी जिसके संबंध की आज्ञा दशनपुर राजधानी ( अधिष्ठान ) से महाराज एपि० इं० १. ३०७, वीरकोर्चवर्मन् के प्रपौत्र ने प्रचलित संस्कृत में की थी। जिसके संबंध की श्राज्ञा तांत्राप से श्रोमगोड महाराज ( विजय ) स्कंदवर्मान् एपि० इं० १४. २४१, संस्कृत में (द्वितीय) ने अपने शासन-काल के ३३ वें वर्ष में प्रचलित की थी।

इन राजाओं के उक्त दानपत्रों में दी हुई वंशावली से इस बात का बहुत सहज में पता चल जाता है कि आरंभिक पल्लवों में कौन-कौन से राजा और किस कम से हुए थे। हमें इस बात का पूर्ण निश्चय है कि स्कंद्वर्म्मन् प्रथम का पिता अथवा शिवस्कंद्वर्म्मन् का पिता वही कुमार विष्णु था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था और स्कंद्वर्म्मन् प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी वीरवर्म्मन् था जिसका लड़का और उत्तराधिकारी स्कंद्वर्म्मन् द्वितीय था। कल्पना और अनुमान के लिये यदि कोई प्रश्न रह जाता है तो वह केवल वीरकोर्च की स्थिति के संबंध का ही है, जो अवश्य ही स्कंद्वर्म्मन् प्रथम से पहले हुआ होगा, क्योंकि वही पल्लव-वश का संस्थापक था। यहाँ रायकोटा (एपि० इं०, ४, ४६) और वेलुर-पलैयम (S. I. I. २, ४०७) वाले ताम्रलेखों से हमें सहायता मिलती है। यह बात तो सभी प्रमाणों से सिद्ध है कि पल्लव-वंश

का पहला राजा वीरकोर्च या वीरकूर्च था; श्रौर शिलालेखों से पता चलता है कि उसने एक नाग-राजकुमारी के साथ विवाह किया था; श्रौर रायकोटवाले ताम्रपत्रों से पता चलता है कि स्कंद्शिष्य श्रथवा स्कंद्वर्म्मन् उसका पुत्र था जो उसी नाग महिला के गर्भ से उत्पन्न हुआ था १। श्रव हमें

१. कुछ पाठ्य पुस्तकों में भूल से यह मान लिया गया है कि रायकोटवाठे ताम्रपत्रों से पता चलता है कि स्कंदशिष्य ग्रश्वत्थामन् का पुत्र था श्रौर एक नाग महिला के गर्भ से उत्पन्न हुन्ना था। परंतु ताम्रठेखों में यह बात कहीं नहीं है। उनमें केवल यही कहा गया है कि स्कंद-शिष्य एक श्रिधराज था श्रौर एक नाग महिला का पुत्र था। उनमें ग्रश्वत्थामान् का उल्ळेख केवल एक पूर्वज के रूप में हुन्ना है।

वेळुरपलैयम-वाले ताम्रलेखों में जिस स्कंदशिष्य का उब्लेख है, वह कुमारिविष्णु का पिता श्रीर बुद्धवर्मन् का प्रिपता था; श्रीर वह स्पष्ट रूप से स्कंदवर्मन् द्वितीय था, जिसका लड़का, जैसा कि हमें कुमारिविष्णु तृतीय के शिलालेख (एपि॰ इं०, ८, २३३) से ज्ञात होता है, कुमारिविष्णु द्वितीय था। वेळुरपलैयमवाले ताम्रपत्रों के संपादक श्रीर कुछ पाठ्य पुस्तकों के लेखकों ने भूल से यह बात मान ली है कि वह (स्कंदशिष्य) वीरकोर्च का पुत्र था। परंतु वास्तव में उन ताम्रलेखों में यह बात कहीं नहीं लिखी गई है। सातवें श्लोक में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि वीरकोर्च के उपरांत (ततः) श्रीर उसके वंश में स्कंद-शिष्य हुश्रा था। इसका यह श्रिमिप्राय है कि वीरकृचं श्रीर स्कंद-शिष्य के बीच में श्रंखला दूर गई थी (मिलाश्रो इंडियन एटिक्वेरी १६. २४, १० में का ततः श्रीर उस पर कीलहानं की सम्मित जो एपि० इं० ५ के परिशिष्ट सं० १६५, पाद-टिप्पणी श्रीर एपि० इं०

यही सिद्ध करना वाकी रह गया है कि कुमारिविष्णु वही था, जिसे दर्शीवाले ताम्रलेख में वीरकोर्चवर्मन् कहा गया है, श्रौर तब यह सिद्ध हो जायगा कि वह स्कंदवर्मन् द्वितीय का वृद्ध-प्रिता था। हम देखते हैं कि स्कंदवर्मन् द्वितीय ने ही सबसे पहले दानपत्रों में संस्कृत का प्रयोग करना आरंभ किया था। दर्शीवाला ताम्रगत्र, जो संस्कृत में है, उसी का प्रचलित किया हुआ जान पड़ता है। प्रभावती गुप्ता और प्रवरसेन द्वितीय के ताम्रलेख, परवर्ती वाकाटक ताम्रलेखों और उससे भी पहले के अशोक के शिलालेखों से हम यह बात जानते हैं कि अभिलेखों आदि में एक ही व्यक्ति के दो नामों अथवा दोनों में से किसी एक नाम का प्रयोग हुआ करता था। स्कंदवर्मन प्रथम के पुत्र का नाम जो "वीर" के रूप में दोहराया गया है, उससे यह भी सिद्ध होता है कि वीरकूर्च ही कुमारिवष्णु प्रथम था और वही स्कंदवर्मन प्रथम का पिता था और दादा का नाम पोते के नाम में दोहराया गया था। अतः आरंभिक वंशावली इस प्रकार होगी—

१. [ वीरकोर्चवर्मान् ] कुमार विष्णु (दस वर्ष या इससे अधिक काल तक शासन किया था )

२. स्कंदवर्मन् प्रथम जो 'शिव'' कहलाता था ( ब्राठ वर्ष

४८. में प्रकाशित हुई है )। इन भूलों श्रीर विशेषतः इनमें से श्रांतिम भूल के कारण पल्लव राजाश्रों की पहचान श्रीर उनका इति-हास फिर से प्रस्तुत करने में बहुत गड़बड़ी पैदा हो गई।

या इससे अधिक काल तक शासन किया था)

३. वीरवर्मन् ( इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता )

४. स्कंदवर्मन् द्वितीय या विजय (तेंतीस वर्ष या इससे अधिक काल तक शासन किया था)

स्कंदवर्मीन् प्रथम ने अपने पिता का नाम नहीं दिया है, परंतु अपने पिता के नाम के स्थान पर उसने केवल "वप्" शब्द दिया है, जिसका अर्थ है—पिता, क्योंकि वादवाले राजा भी अपने पिता के संबंध में इस "वप्" शब्द का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं; यथा—वप्प महारक पादमक्तः (एपिप्राफिया इंडिका, १४, २४४। इंडियन एंटिक्वेरी ४. ४१. १४४)। नाम का पता स्कंदवर्म्मन् द्वितीय के दानपत्र से चलता है (एपि० इं०, १४, २४१)। इस वंश के बहुत से परवर्ती अभिलेखों में वरावर यही कहा गया है कि इस वंश का संस्थापक वीरकर्च था (और उसका नाम अधिकां। स्थानों में दो और पूर्वजा कालमर्च और चूतपल्लव के

१. क्या यह वहीं काल-भर्तृ तो नहीं है जिसके संबंध में पुराण में कहा गया है "तेष्ट्रसन्तेषु कालेन" [ द्यर्थात् जब काल द्वारा ( मुरुड ख्रादि ) परास्त हुए थे ? ] यदि यही बात हो तो पुराणों के अनुसार विध्यशक्ति का, जिसका उदय काल के उपरांत हुआ था, अप्रसल नाम चूत-पछव था, और ऐसी अवस्था में काल एक नाग सेनापित और विध्यशक्ति का पूर्वज रहा होगा।

नामों के उपरांत मिलता है जिनका उल्लेख राजाओं के रूप में नहीं हुआ है ) और जैसा कि अभी वतलाया जा चुका है, परवर्ती ताम्रलेखों में से एक में यह बात स्पष्ट रूप में कही गई है कि उसे इसलिये राजा का पद दिया गया था कि उसका विवाह नाग सम्राट् की एक राजकुमारी के साथ हुआ था। समस्त पल्लव ताम्रलेखों में वीरकूर्च का नाम केवल एक ही बार दोहराया गया हैं। जिस ताम्रलेख में वीरकोर्च का नाम त्राया है, उसकी लिपि श्रीर शैली बहुत पहले की है। स्कंदवर्म्भन् द्वितीय के पौत्र के श्रभिलेख से हमें स्कंद्वर्मन् प्रथम के पिता तक के सभी नाम मिल जाते हैं; और इसलिये यह बात स्पष्ट ही है, जैसा कि अभी विवेचन हो चुका है, कि वीरकोर्च का नाम सबसे पहले और ऊपर रखा जाना चाहिए। इस बात में कुछ भी संदेह नहीं हो सकता कि वीरकोर्च पहला राजा था। श्रीर उससे भी पहले के नामों के संबंध में जो अनुअति मिलती है, उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। हाँ, इस बात की अवश्य पुष्टि होती है कि वीरकोर्च के पूर्वज नाग सम्राटों के सेनापित थे। श्रीर यह बात बिलकुल ठीक है, क्योंकि उनका उद्य नाग-काल में हुआ था। वे लोग किसी दक्षिणी राजा के अधीन नहीं थे और जिस आंध देश में उनका पहले-पहल अस्तित्व दिखाई देता है, उस आंध देश के आस-पास कहीं कोई दक्षिणी नाग राजा भी नहीं था। हाँ, नागों का साम्राज्य त्रांध देश के विलकुल पड़ोस में, मध्यप्रदेश में अवश्य वर्तमान था।

\$ १८४. स्कंदवर्म्भन् द्वितीय के बाद की वंशावली की भी इसी प्रकार भली भाँति पुष्टि हो जाती है। विजयस्कंदवर्म्भन् द्वितीय के पुत्रों में एक विष्णुगोप भी था। उसका एक ताम्रलेख मिलता है जो सिंहवर्मान् प्रथम के शासन-काल का है। उद्येंदिरम् वाले ताम्रलेखों ( एपि० इं०, ३, १४२ ) से यह बात भली भाँति सिद्ध की जा सकती थी कि सिंहवर्म्मन् प्रथम इस विष्णुगोप का बड़ा भाई थाः परंतु अभाग्यवश मेरी सम्मित में उद्येंदिरम् वाले प्लेट स्पष्ट रूप से बिलकुल जाली हैं; क्योंकि वे कई शताब्दी बाद की लिपि में लिखे हुए हैं। परंतु फिर भी युवराज विष्णुगोप के अभिलेख से भी हम इसी परिगाम पर पहुँचते हैं कि सिंह-वर्मान् इस विष्णुगोप का पुत्र नहीं था, बल्कि उसका बड़ा भाई था, और गंग ताम्रलेख ( एपि० इं०, १४, ३३१ ) से भी यही सिद्धः होता है, जिसमें यह कहा गया है कि सिंहवर्मन प्रथम श्रीर उसके पुत्र स्कंद्वर्म्भन् ( तृतीय ) ने क्रमशः लगातार दो गंग राजात्रों को राजपद पर प्रतिष्ठित किया था ( १ १६० )। इसके अतिरिक्त विष्णुगोप के पुत्र सिंहवर्म्मन् द्वितीय के भी दो दानपत्र मिलते हैं जिनमें वंशावली दी गई है (एपि० इं०, ८, १४६ और १४, २४४)। अब विष्णुगोप और उसके पुत्र के उल्लेखों तथा गंग ताम्रलेखों के अनुसार बाद की वंशावली इस प्रकार निश्चित होती है-

स्कंदवम्भेन् द्वितीय

सिंहवर्म्मन् प्रथम | स्कंदवर्मन् तृतीय

विष्णुगोप ( युवराज ) जिसका दानपत्र इं॰ ए॰ ४, १४४ में है

सिंहवर्म्भन् द्वितीय (एपि० इं० १४, २४४ और ५, १४६)

विष्णुगोप ने स्कंदवर्मन् प्रथम तक की वंशावली दी है, जिसका उल्लेख यहाँ विना "शिव" शब्द के हुआ है, और उसके पिता स्कंदवर्मन् द्वितीय ने भी स्कंदवर्मन् प्रथम का उल्लेख इसी प्रकार बिना "शिव" शब्द के ही किया है। सिंहवर्म्मन् द्वितीय ने बीरवर्म्भन् तक की वंशावली दी है, परंतु वीरवर्म्भन् का नाम इसके बाद और किसी वंशावली में नहीं दोहराया गया है। ये दोनों शाखाएँ वास्तव में एक में ही मिली हुई थीं श्रौर दोनों के ही राजा निरंतर एक के बाद एक करके शासन करते थे। विष्णुगोप का दानपत्र (इं० ए०, ४, १४४) उसके बड़े भाई के शासन-काल का है; और जब आगे चलकर उसके बड़े भाई के वंश में कोई नहीं रह गया, तब जान पड़ता है कि विष्णुगोप का लड़का राज्य का उत्तराधिकारी हुआ था। परंतु अभी स्कंदवर्म्भन् द्वितीय के वंशजों की एक और छोटी शाखा बची हुई थी। इस शाखा का पता दो ताम्रलेखों से लगता है ( एपि० इं० ८, १४३ और एपि० इं० ८, २३३)। इनमें से पहला तों ब्रिटिश म्यूजियम वाला ताम्रलेख हैं जो युवमहाराज बुद्धवर्म्भन् की पत्नी चारुदेवी ने विजयस्कंदवर्म्भन्

१. जैसा कि हम चुटुश्रोंवाले प्रकरण ( ११६१ ) में बतला चुके हैं, "शिव" केवल एक सम्मान-स्चक शब्द था जो नामों के श्रागे लगा दिया जाता था। इस वंश के नामों के साथ जो "विष्णु" शब्द मिलता है, उसका संबंध कदाचित् विष्णुवृद्ध के नाम के साथ है, जो इनके श्रारंभिक पूर्वजों ( भारद्वाजों ) में से एक था श्रौर जिसका वाकाटकों ने विशेष रूप से वर्णन किया है। यदि यह बात न हो तो फिर इस बात का श्रौर कोई श्रथं ही नहीं निकलता कि नामों के साथ "विष्णु" शब्द क्यों लगा दिया जाता था, क्योंकि यह बात परम निश्चित ही है कि इस बंशवाले श्रैव थे।

द्वितीय के शासन-काल में प्रचलित किया थाः श्रौर दूसरा बुद्ध-वर्म्मन् के पुत्र कुमार विष्णु ( तृतीय ) ने प्रचितत किया था और जिसके दादा का नाम कुमारविष्णु द्वितीय था और जिसका पर-दादा विजयस्कंदवर्मान् था। इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस बुद्धवर्मान् को उसकी पत्नी ने स्कंदवर्मीन् द्वितीय के शासन-काल में युव-महाराज कहा है, वह कुमारविष्णु द्वितीय का पुत्र था; श्रीर उसके संबंध में साधारणतः जो यह माना जाता है कि वह स्कंदवर्मान् द्वितीय का पुत्र था, वह ठीक नहीं है। वह अपने दादा का युव-महाराज था श्रीर जान पड़ता है कि उसके पिता का देहांत उसके पहले ही हो चुका था। ब्रिटिश-म्यूजियम वाले ताम्रलेख से इस बात का पता नहीं चलता कि स्कंदवम्भीन ( द्वितीय ) के साथ उसका क्या संबंध था। हम यह जानते हैं कि युवराज का पद पोतों को उनके पिता के जीवन-काल में भी दे दिया जाया करता था । इस प्रकार उस समय के पल्लवों की जो पूरी वंशावली तैयार होती है, वह यहाँ दे दी जाती है (इनमें से जिन राजात्रों ने शासन किया था, उन पर श्रंक लगा दिए गए हैं श्रीर श्रंक १ से ७ क तक उस समय की वंशावली पूरी हो जाती है, जिस समय का हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं )।

१. ञ्जमारिवष्णु वीरकोर्चवर्मान् ( एपि० इं० १४, २४१. एपि० इं० १, ३६७)

( अश्वमेधिन् ) = नाग राजकुमारी ( S. I. I. २,

१. देखो जायसवाल कृत Hindu Polity दूसरा भाग, १० १२५।

४०८, एपि० इं० ६, ८४) १० वर्ष या श्रधिक तकः शासन किया

२. (शिव) स्कंदवर्मान् प्रथम (एपि० इं० ६, ८४, एपि० इं०१, २, इं० ए० ४, ४०) (अश्वमेधिन्) ८ वर्ष या इससे अधिक शासन किया

३. वीरवर्म्मन् (इं० ए० ४, ४०, १४४)

४. स्कंद्वर्म्मन् द्वितीय (एपि० इं०१४, २२१, इं० ए० ४, ४०,१४४) तेंतीस वर्ष या इससे अधिक शासन किया।

४. सिंहवर्म्मन् प्रथम ७. विष्णुगोप प्रथम कुमारविष्णु द्वितीय (इं० ए० ४, ४०) (इं० ए० ४, ४०, एपि० इं० ८, २३३ ११ वर्ष

या अधिक १४४) [राजकार्य तक शासन किया देखता था, पर

श्रमिषिक्त नहीं हुश्रा ]

६. स्कंदवर्मान् तृतीय ७ (क) सिंहवर्मान् द्वितीय एपि० इं० १४, ३३१ ( एपि० इं० १४, २४४, =, १४६, इं० ए० ४, १४४) = वर्ष या ऋधिक तक शासन किया

१. यह ताम्र छेख नरसराश्चोपेटट-वाला ताम्र छेख कहलाता है। भारत सरकार के लिपिवेचा (Epigraphist) से पत्र-व्यवहार करके मैंने पता लगाया है कि यह वहीं ताम्र छेख है जिसे गंदूरवाला ताम्र छेख या चुरावाला ताम्र छेख कहते हैं। इस समय यह ताम्र छेख जिसके पास है, उसने इसकी प्रतिलिपि नहीं लेने दी। इस पर कोई तिथि नहीं दी है। यह दानपत्र विजय-पलोक्षट नामक स्थान से सिंह-वर्म्मन् के पुत्र महाराज विष्णुगोप वर्म्मन् के पौत्र श्रौर कंदवर्म्मन् (श्रर्थात् स्कंदवर्म्मन्) के प्रपौत्र राजा विजय विष्णुगोप वर्म्मन् ने उत्कीर्ण कराया था श्रौर इसमें उस दान का उछेख है जो उसने कुडूर के एक ब्राह्मण् को दिया था। यह संस्कृत में है।

२. जान पड़ता है कि बुद्धवर्म्मन् ने नं० ८ वाले (विजय विष्णुगोप

१०. कुमारविष्णु तृतीय ११. नंदिवर्म्भन् (एपि० इं० न, [S. I. I. २, ४०; एपि० इं० ४०१, ४०८] न, १४३) १२. सिंहवर्म्भन् [S. I. I. २, ४०८]

वेलुरपत्तैयमवाले ताम्रलेखों ( S I. I. २, ४०१ ) का उपयोग करते हुए हमने इस वंशावली को उस काल से भी त्रागे तक पहुँचा दिया है, जिस काल का हम उल्लेख कर रहे हैं। इन ताम्रलेखों से वंश के उस आरंभिक इतिहास का पता चलता है जिसका हम इस समय विवेचन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त श्रीर कई दृष्टियों से भी ये ताम्रलेख महत्त्व के हैं। उनसे पता चलता है कि वंश का आरंभ वीरकूर्च से होता है: और साथ ही उनमें स्कंदवम्मेन् द्वितीय तक की वंशावली दी गई है। नंदिवम्मेन् प्रथम के राज्यारोहण के संबंध में इससे यह महत्वपूर्ण सूचना मिलती है कि जब विष्णुगोप दितीय का देहांत हो गया था श्रीर दूसरे सब राजा भी नहीं रह गए थे, तब नंदिवर्म्भन सिंहासन पर बैठा था। इसका अर्थ यह है कि जब विष्णुगोप के वंश में भी कोई नहीं रह गया श्रीर कुमारविष्णु तृतीय का वंश भी मिट गया, तब नंदिवम्भेन् को राज्य मिला था। उद्येंदिरम्वाले ताम्रलेखों ( एपि० इं० ३, १४२ ) में एक नंदिवर्म्मन का उल्लेख है; और उसके संबंध में उनमें कहा गया है कि वह सिंहवर्म्मन

द्वितीय) के उपरांत राज्याविकार ग्रहण किया था, क्योंकि उसके इस वर्णन से यही स्चित होता है—मर्चा भुवोभूदथ बुद्धवम्मां, जो S. I. I. २, ५०८ में दिया है।

प्रथम के पुत्र स्कंद्वर्मान् तृतीय के उपरांत सिंहासन पर बैठा थाः परंतु जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, वे ताम्रलेख इसलिये जाली हैं कि उनकी लिपि कई सौ वर्ष बाद की है; श्रौर उस ताम्र-लेख का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। वेलुरलैयम्वाले अभि-लेख के अनुसार कुमारविष्णु द्वितीय के वंश में नंदिवर्म्मन् प्रथम हुआ था। सिंहवर्मान् प्रथम की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र स्कंदवर्मान् तृतीय सिंहासन पर बैठा था; और जब उसके वंश में कोई न रह गया, तब युवराज विष्णुगोप का पुत्र सिंहवर्म्भन् तृतीय सिंहासन पर बैठा था। यह प्रतीत होता है कि विष्णुगोप ने सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं किया था। वह राज्य के सब कार-बार तो देखता था, परंतु उसने राजा के रूप में कभी शासन नहीं किया था ( ११८७ )। नरसरात्र्योपेटवाले ताम्रलेखों ( M. E. R. १६१४, पृ० ८२ ) के अनुसार सिंहवर्मन् दितीय ने अपने पिता का राज्य प्राप्त किया था। वयलुरवाले स्तंभ-शिलालेख में जो सूची दी है, उससे भी इस बात का समर्थन होता है । विष्णुगोप द्वितीय के उपरांत स्कंदवर्म्मन् द्वितीयवाली तीसरी शाखा के लोग राज्य के उत्तराधिकारी हुए थे। इनमें से पहले तो बुद्धवर्मने और उसका पुत्र कुमारविष्णु तृतीय सिंहासन पर बैठा था और तब उसके बाद उसका चचेरा भाई नंदिवर्मान् राज्य का अधिकारी हुआ था। "सविष्णुगोपे च नरेंद्रहुं दे गते ततोऽजायत नंदिवम्मीं का यही अर्थ होता है।

१. एपि० इं० १८, १४५; मौलिक सामग्री के रूप में इसका कुछ,
 भी उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कई स्चियाँ एक साथ मिला दी गई हैं।

२. शुद्ध पाठ बृंदे है।

विष्णुगोप प्रथम के उपरांत इस वंश में यह प्रथा चल पड़ी थी कि प्रत्येक पूर्व-पुरुष को "महाराज" कहते थे, फिर चाहे वह पूर्वपुरुव पल्लव राज-सिंहासन का उत्तराधिकारी हुआ हो और चाहे न हुआ हो, जैसा कि स्वयं विष्णुगोप प्रथम के संबंध में हुआ था। विष्णुगोप प्रथम को उसके लड़के ने तो केवल "युव-महाराज" ही लिखा था, पर उसके पोते ने उसे "महाराज" की उपाधि दे दी थी। इसी प्रकार कुमारविष्णु तृतीय ने अपने ताम्र-लेखों में अपने प्रत्येक पूर्वज को "महाराज" लिखा है। जब तक हमें उनके दान संबंधी मूल लेख न मिल जायँ, तब तक शासकों की गौए। शाखा के रूप में भी हम उनके उत्तराधिकार के संबंध में कुछ भी निश्चय नहीं कर सकते। ताम्रलेखों के प्रमाण पर केवल यहीं कहा जा सकता है कि केवल एक ही शाखा शासक के रूप में दिखाई देती है; श्रीर श्रभी तक हमें इस वंश की केवल एक से श्रधिक शासक शाखा के श्रस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला है। केवल विष्णुगोप प्रथम ही समुद्रगुप्त का सम-कालीन हो सकता था और सिंहवर्मन् द्वितीय के समय में यह विष्णुगोप प्रथम बालक शासक के अभिभावक के रूप में राज्य के कारवार देखता था और कांची की सरकार का प्रधान श्रधिकारी था, और इसी लिये वह "कांचेयक" कहा जायगा । इस वंशवाले अस्थायी रूप से स्थानीय शासक या गवर्नर रहे होंगे, जिन्हें उन दिनों "महाराज" कहते थे श्रथवा लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे होंगे जो "युव-महाराज" कहलातेथे। § १=४ क. वीरकूर्च कुमारविष्णु ने एक अश्वमेध यज्ञ किया

९ १=४ के. बारकूच कुमारावब्धा न एक अश्वमध यहा किया था, अर्थात् उसने इस बात की घोषणा कर

श्रारंभिक पछव राजालोग दी थी कि मैं इक्ष्वाकुत्रों का उत्तराधिकारी हूँ। फिर शिव-स्कंदवर्म्मन् ने भी अश्वमेध

यज्ञ किया था। जान पड़ता है कि वीरवर्म्भने के हाथ से

कांची निकल गई थी और कुमारविष्णु द्वितीय को फिर से उस पर विजय प्राप्त करके उसे अपने अधिकार में करना पड़ा था<sup>२</sup>। बेलुरपलैयम्वाले ताम्रलेखों में शिवस्कंद वर्मन को राजा या शासक नहीं कहा गया है। जान पड़ता है कि उसने युवराज रहने की अवस्था में अपने पिता की ओर से कांची पर विजय प्राप्त की थी। पिता और पुत्र दोनों को चोलों के साथ श्रौर कदाचित् कुछ दूसरे तामिल राजाश्रों के साथ भी युद्ध करना पड़ा था3 । स्कंदवर्मन् द्वितीय ने फिर से कांची में रहकर राज्य करना आरंभ किया था। उसके समय में गंग लोग भी और कदंब लोग भी तामिल सीमात्रों पर सामंतों के रूप में नियुक्त किए गए थे ( १ १८८ और उसके आगे )। उन सबकी उपाधियाँ विलक्कल एक ही सी हैं जिससे सूचित होता है कि वे सभी लोग वाकाटक सम्राट् के अधीन महाराज या गवर्नर के रूप में शासन करते थे। वे लोग जो "धर्म महाराज" कहे जाते थे, उसका अभिप्राय यह जान पड़ता है कि वे लोग सम्राट् के द्वारा नियुक्त किए गए थे, श्रीर वे वाकाटकों द्वारा स्थापित धर्म-साम्राज्य के श्रधीन थे।

१. उस पंक्ति में यह नाम कहीं दोहराया नहीं गया है। जान पड़ता है कि वह अग्रुभ या अशकुन-कारक और विफल समझा जाता था। परंतु फिर भी वीरवर्म्भन् की वीरता का अभिलेखों में उल्लेख है (वसुधातलैकवीरस्य)।

२. गृहीतकांची नगरस्ततोभूत् कुमारविष्णुस्तमरेषु जिष्णुः ( श्लोक ८ )—एपि॰ इं॰ २, ५०८।

३. श्रन्दवाय नमश्चन्द्रः स्कन्दशिष्यस्ततोभवत्, विजानां घटिकां राज्ञस्सत्यसेनात् जहार यः। (उक्त में श्लोक ७) सत्यसेन कदाचित् कोई चोल या दूसरा पड़ोसी तामिल राजा था।

बहुत दिनों तक चोलों के साथ उनका लगातार युद्ध होता रहा था श्रोर श्रंत में बुद्धवर्म्मन् ने चोलों की शक्ति का पूरी तरह से नाश किया था ।

§ १८४. पल्लवों के पूर्वजों का राज्य नव-खंड कहलाता थारे। महाभारत में उक नव-राष्ट्र का भी उल्लेख है, परंतु वह पश्चिमी

भारत में था। यह नवखंड कहीं आंध्र के नवखंड आस-पास होना चाहिए। कोसल में जो १८ वन्य राज्य थे, उनमें अनुश्रुतियों के

अनुसार एक नवगढ़ भी था । यह बस्तर के कहीं आस-पास था और भार-शिव राज्य के नागपुर विभाग के पास था, जहाँ से आंध्र पर आक्रमण करना सहज था। बहुत कुछ संभावना इस बात की जान पड़ती हैं कि वीरकोर्चवर्म्मन् का पिता कोसल में गवनर या अधीनस्थ उप-राजा था, और वहीं से आंध्र प्राप्त किया गया था।

§ १८६. वीरकीर्च कुमारविष्णु प्रथम श्रवश्य ही यथेष्ट श्रधिक
काल तक जीवित रहा होगा। उसने श्रश्नमेध यज्ञ किया था श्रौर
कांची पर विजय प्राप्त की थी। कदाचित्

पछवों का काल-निरूपण उसके स्वामी अथवा पिता ने इक्ष्वाकुओं और आंध्र पर विजय प्राप्त की थी और उसने चोलों पर भी विजय प्राप्त की थी

श्रौर कांची पर श्रधिकार किया था। उसका पुत्र शिव-स्कंद युवराज

१. भर्चा भुवोऽभृद्थ बुद्धवम्मा यश्चोलसैन्यार्णव-वाडवाग्निः। (स्रोक = ) S. J. I. २, ५०८।

२. S. I. I. २, ५१५ ( श्लोक ६ )।

३. सभापर्व ३१, ६।

४. हीरालाल, एपि० इं०, ८, २८६ ।

श्रीर कांची का उप-शासक था श्रीर इसलिये वीरकोर्च के दसवें वर्ष उसकी अवस्था कम से कम १८ या २० वर्ष की रही होगी। कांची पर आंध्र के राज-सिंहासन से अधिकार किया गया था। यह नहीं हो सकता कि जिस समय वीर-कोर्च का विवाह हुआ हो, उसी समय वह उप-शासक भी बना दिया गया हो; क्योंकि उसके शासन के दसवें वर्ष में शिव स्कंद इतना बड़ा हो गया था कि वह कांची का गवर्नर होकर शासन करता था। अपने विवाह के समय वीरकोर्च कदाचित् "अधिराज" ही था और "महाराज" नहीं बना था और "महाराज" की उच्च पदवी उसे कांची पर विजय प्राप्त करने के उपरांत मिली होगी। यदि हम यह मान लें कि त्रांध्र पर सन् २४०-२६० ई० में विजय प्राप्त हुई थी, तो कांची की विजय हम सन् २६४ ई० में रख सकते हैं। और "महाराज" के रूप में वीरकोर्च का दसवाँ वर्ष सन् २७४ ई० के लगभग होगा, जब कि शिवस्कंद २० वर्ष का हुस्रा होगा। यह आरंभिक तिथि ठीक है या नहीं, इसका निर्णय करने में हमें विष्णुगोप प्रथम की तिथि से बहुत कुछ सहारा मिल सकता है। अब हमें यह देखना है कि हमने ऊपर जो तिथि बतलाई है, वह विष्णुगोप प्रथम की तिथि को देखते हुए ठीक ठहरती है या नहीं।

§ १८%. शिवस्कंद्वर्म्मन् ने युव-महाराज रहने की दशा में जो दान किया था, यदि उसके पाँच वर्ष बाद वह सिंहासन पर बैठा हो अर्थात् २८० ई० में उसने राज्यारोहण किया हो और पंद्रह वर्षों तक शासन किया हो, तो उसका समय (सन् २८०-२६४ ई०) उस समय से मेल खा जायगा जो उसके दान-लेंखों की लिथि के आधार पर उसके लिये निश्चित किया गया है और जिसका उपर विवेचन किया गया है। वीरवर्म्मन् के समय

हीं पल्लवों के हाथ से कांची निकल गई थी; श्रोर यह कहीं नहीं कहा गया है कि उसने कोई विजय प्राप्त की थी; परंतु फिर भी यह कहा गया है कि वह बहुत बोर था। लेकिन उसके नाम पर उसके किसी वंशज का फिर कभी नाम नहों रखा गया था। जान पड़ता है कि वह (वीरवर्मन्) रणक्षेत्र में चोल शत्रुश्रों के हाथ से मारा गया था। शिवस्कंदवर्मन् के मरते ही चोलों को बहुत अच्छा अवसर मिल गया होगा और उन्होंने आक्रमण कर दिया होगा। वीरवर्मन् ने साल दो साल से अधिक राज्य न किया होगा। वीरवर्म्मन् ने प्राचीन सनातनी प्रथा के अनुसार अपने प्र-पिता वीरकोर्च के नाम पर अपना नाम रखा था। परंतु जैसा कि अभी ऊपर बतलाया जा चुका है, यह नाम इसके बाद फिर कभी दोहराया नहीं गया था। वीरवर्मन् ने कांची अपने हाथ से गँवाई थी और वह चोलों के द्वारा परास्त भी हुआ था; श्रीर इसीलिये "वीर" शब्द श्रशुभ श्रीर राजनीतिक दुर्भाग्य का सूचक माना जाता था और इसीलिये इस वंश ने इस नाम का ही परित्याग कर दिया था। स्कंदवर्म्भन् द्वितीय दोबारा पह्नव शक्ति का संस्थापक बना था और इस बार पहन शक्ति ने स्थायी रूप से कांची में अपना केंद्र स्थापित कर लिया था। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि स्कंदवर्मन् द्वितीय के समय में वाकाटक वंश का नेतृत्व प्रवरसेन प्रथम के हाथ में था, जिसके समय में वाकाटक वंश श्रपनी उन्नति की चरम सीमा तक जा पहुँचा था, श्रीर वह बिंदु इतना उच्च था कि उस ऊँचाई तक उससे पहले कोई साम्राज्य-भोगी वंश नहीं पहुँचा था। जान पड़ता है कि स्कंदवर्मान् द्वितीय को वाकाटक सम्राट् से सहायता मिली थी। उसने "विजय" की उपाधि धारण की थी और वह उसका पात्र भी था। उसका शासन दीर्घ-काल-व्यापी था और इसीलिये दक्षिण में उसे अपनी तथा वाकाटक साम्राज्य की स्थिति दृढ़ करने का यथेष्ट समय मिला था। प्रवरसेन प्रथम के शासन-काल के आधे से अधिक दिनों तक वह उसका समकालीन था। हमें यह मान लेना चाहिए कि उसने कम से कम पैंतीस वर्षों तक राज्य किया था च्योंकि उसके शासन-काल के तेंतीसवें वर्ष तक का तो उल्लेख ही मिलता है। उसके बाद हमें उसके पुत्र सिंहवर्म्मन् प्रथम के शासन का एक उल्लेख मिलता है श्रीर उसके दूसरे पुत्र विष्णुगोप के गवर्नर होने का उल्लेख मिलता है परंतु उसके पौत्र स्कंद्वर्मन् तृतीय का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता, और स्कंदवर्मन् तृतीय के उपरांत विष्णुगोप प्रथम का पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी हुआ था, इसलिये हम कह सकते हैं कि स्कंदवर्मन् तृतीय ने बहुत ही थोड़े दिनों तक राज्य किया होगा। जान पड़ता है कि समुद्रगुष्त ने अपने राज्याभिषेक से पहले ही विष्णुगोप को परास्त किया था और उस समय की प्रसिद्ध प्रथा के अनुसार उसने अपने पुत्र के पक्ष में राजसिंहासन का परित्याग कर दिया था और वह कभी कानूनी दृष्टि से महाराज नहीं हुआ था, और इसका अर्थ यह है कि यद्यपि उसने राज-कार्यों का संचालन तो किया था, परंतु राज-पद पर श्रमिषिक्त होकर नहीं किया था। श्रतः इस वंश के राजाश्रों का कालनिरूपण इस प्रकार होता है-१. वीरकूर्च कुमार विष्णु (कांची में) लगभग सन् २६४-२८० ई० 250-28% २. (शिव) स्कंदवम्मीन् प्रथम २६४-२६७ ३. वीरवर्मन ४. (विजय)स्कंदवर्म्मन् द्वितीय ... २६७-३३२

४. सिंहवर्मन् प्रथम

६. स्कंद्वर्मन् तृतीय

३३२-३४४

३४४-३४६

७ विष्णुगोप प्रथम "" " ३४६ ,, ७. क. सिंहवर्म्भन् द्वितीय "" " ३४६-३६० ,,

इस काल-निरूपण का पूरा पूरा समर्थन विष्णुगोप की उस तिथि से होता है जो हमें समुद्रगुप्त के इतिहास से मिलती है।

## १७. दिच्या के अयोनस्थ या भृत्य ब्राह्मण राज्य गंग और कदंब

६ १८८. पल्लवों की अधीनता में ब्राह्मण काएवायनों का एक श्रधीनस्थ या भृत्य राज्य स्थापित हुआ था और इस राज्य के श्रधिकारियों ने श्रपने मूल निवास-स्थान के नाम पर अपने वंश का नाम गंग-वंश ब्राह्मण गंग-वंश या गंगा का वंश रखा था: श्रौर उन्होंने श्रपना यह नामकरण उसी प्रकार किया था, जिस प्रकार गप्तों की श्रधीनता में कलिंग राजाश्रों ने श्रपने वंश का नाम "मगध वंश" रखा था। गंग वंश के तीसरे राजा के समय से इस वंश के सब राजा हर पीढ़ी में पल्लवों के द्वारा श्रमिषिक्त किए जाते थे, जिनमें से सिंहवर्म्मन् पल्लवेंद्र श्रीर साथ ही उसके उत्तराधिकारी स्कंदवर्मान् ( तृतीय ) के नाम उनके सबसे आरंभिक और असली ताम्रलेख में मिलते हैं। बहुत कुछ संभावना इसी बात की जान पड़ती है कि ये काएवायन लोग मगध के साम्राज्य-भोगी कार्यायनों की ही एक शाखा के थे जिनमें का श्रांतिम राजा (सुशर्मन्) केंद हो गया था

१. एपियाफिया इंडिका, १४. ३३३।

(प्रगृह्य तं) । श्रीर सातवाहन ने उसे कैंद करके दक्षिण पहुँचा दिया था । सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से ब्राह्मण श्रधीनस्थ या भृत्य वंश महत्त्वपूर्ण हैं। दक्षिण में पहले से ही राजनीतिक ब्राह्मणों का एक वर्ग वर्तमान था।

§ १८६. ऊपर हम कौंडिन्यों का उल्लेख कर चुके हैं। ये कौंडिन्य लोग उस सातवाहन साम्राज्य के समय में जो कुछ समय तक दक्षिण और उत्तर दोनों में दिच्या में एक ब्राह्मण स्थापित था, उत्तर से लेकर दक्षिण में बसाए गए थे। बहुत दिनों से यह अनुश्रृति श्रभिजात-तंत्र चली त्राती है कि मयूरशर्मन् मानव्य के पूर्वजों के समय में कुछ ब्राह्मण वंश श्रहिच्छत्र से चलकर दक्षिण भारत में जा बसे थे; अशर जैसा कि हम अभी आगे चलकर बतलावेंगे, यह मयूरशर्मन् मानव्य चटु शातकर्णि वंश का था। जान पड़ता है कि यह अनुश्रुति ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर ही प्रचलित हुई थी। सातवाहनों ने कुछ विशिष्ट ब्राह्मण वंशों अर्थात् गौतम गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, माठर गोत्र, हारीत गोत्र आदि में विवाह किए थे। दक्षिण (मैसूर) गौतमों की एक अच्छी खासी बस्ती थीं । इक्ष्वाकुत्रों ने इस परंपरा का दृढ़तापूर्वक पालन किया था और कदेवों ने भी कुछ सीमा तक इसका पालन

१. मत्स्यपुराण, पारिजटर कृत Purana Text, पृ॰ ३८, ३,६।

२. विहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी का जरनल, १६. २६४।

३. E. C. ७. १८६।

४. उक्त ७, प्रस्तावना पृ० ३।

किया था। दक्षिण में ब्राह्मण वंश वहुत संपन्न थे और राज-द्रवारों में ऊँचे पदों पर रहते थे और राज्य करते थे। वे लोग अपना विशिष्ट स्थान रखते थे और राज-वंशों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। आज तक दक्षिण में ऐयर और ऐयंगर वहाँ के असली रईस और सरदार हैं। आरंभिक शताब्दियों के बाह्मख शासकों को द्वाकर पुनरुद्धार काल के वाकाटक-पल्लवों और गंगों ने उनका स्थान प्रहण कर लिया था। और जिन ब्राह्मणों के साथ उन्होंने विवाह संबंध स्थापित किया था, वे दक्षिणी भारत के निर्माता थे, जिन्होंने दक्षिणी भारत में अपनी संस्कृति का प्रचार करके दक्षिणापथ को हिंदू भारत का अंतर्भुक्त अंग बना दिया था; और वास्तव में उन्होंने भारतवर्ष की सीमा का सचसुच विस्तार करके समस्त दक्षिणी भारत को भी उसके अंतर्गत कर लिया था।

§ १६०. इस समय हम लोग गंग वंश की वंशावली उस ताम्रलेख के आधार पर फिर से तैयार कर सकते हैं जो निस्संदेह रूप से गंगों का असली ताम्रलेख है और

ग्रारंभिक गंग वंशावली जिसे मि० राइस (Mr. Rice) ने एपि-ग्राफिया इंडिका, खंड १४, पृ० ३३१ में

प्रकाशित किया था और जो चौथी शताब्दी के अंत अथवा पाँचवीं शताब्दी के आरंभ (अर्थात् लगभग सन् ४०० ई०) का लिखा हुआ है। इस वंशावली को पूरा करने और सही साबित करने के लिए मैंने दूसरे उल्लेखों के आधार पर इसमें एक और नाम बढ़ा दिया है। यह वंशावली इस प्रकार बनती है—

कोंकणिवर्म्मन्, धर्माधिराज

माधव (प्रथम ) महाराजाधिराज श्रव्यवम्मेन् (श्रारि श्रथवा हरिवम्मेन् ) गंग-राज (जिसे पल्लव-वंश के सिंहवम्मेन् महा-राजा ने राज्य पर बैठाया था )

माधव (द्वितीय) महाराज, सिंहवर्म्मन् जिसे पह्नवों के महाराज, स्कंदवर्म्मन् तृतीय ने राज्य पर बैठाया था

श्रविनीत कोंगणि, महाधिराज ( इसने कदंब राजा काकुस्थवर्म्मन् की एक कन्या के साथ विवाह किया था जो महाधिराज कृष्णवर्म्मन् की वहन थी )<sup>3</sup>

१. मिलास्रो कीलहार्न की सूची, एपियाफिया इंडिका, ८, क्रोड्पत्र, पृ०४।

२. [ मि॰ राइस (Mr. Rice) के कथनानुसार कदाचित् भूल से श्रय्य श्रौर माघव द्वितीय के बीच में एक विष्णुगोप का नाम छूट गया था] एपिग्राफिया इंडिका १४, ३३३ मिलाश्रो कीलहार्न पृठ ५।

३. कीलहानं पृ०, ५ मि० राइस ने एपिप्राफिया इंडिका १४ पृ०, ३३४ में अपना यह विचार प्रकट किया था कि माधव द्वितीय ( जिसे उन्होंने माधव तृतीय इसिलये कहा है कि उन्होंने कोंगणिवर्म्मन् को उसके व्यक्तिगत नाम "माधव" के कारण माधव प्रथम मान लिया था ) ने कदंब राजकुमारी के साथ विवाह किया था। परंतु गंग अभि-

११६१. गंग अभिलेखों में यह कहा गया है कि अविनीत कोंगणि ने एक कदंब राज-कुमारी के साथ विवाह किया था और जान पड़ता है कि इसका समर्थन काकुस्थवम्मीन् के तालगुंड वाले शिलालेख से होता है, जिसमें कहा गया है काकुस्थवर्म्मन् ने कई राजनीतिक विवाह कराए थे। कहा गया है कि अविनीत कोंगिए। ने कृष्णवर्म्मन् प्रथम की वहन के साथ विवाह किया था; श्रौर यह कुष्णवर्म्भन् काकुस्थ का पुत्र था । इस प्रकार त्र्यविनीत कींगिए। का समय काकुस्थ के समय ( लगभग सन् ४०० ई० ) की सहा-यता से निश्चित हो जाता है। तीसरे राजा अय्यवस्मेन् को पह्लव सिंहवर्मन् द्वितीय ने राजपद पर प्रतिष्ठित किया था, जिसका समय लगभग सन् ३३०-३४४ ई० है (देखों १ १८७), श्रौर माधव द्वितीय को पल्लव स्कंद वर्म्मन् तृतीय ( लगभग ३४४-३४६ ई०) ने, जो सिंहवर्म्मन् का उत्तराधिकारी था, राज्य पर बैठाया था। इस प्रकार इन तीनों सम-कालीन वंशों से एक दूसरे का काल-निरूपण हो जाता है, श्रीर यह भी सिद्ध हो जाता है कि गंग काष्वायन वंश का संस्थापक सन् ३०० ई० से पहले नहीं हुआ होगा । अनुमान से उनका समय इस प्रकार होगा (जिसमें

लेखों के प्रमाण के आधार पर और आगे ( §§ १६०-१६१ ) दिए हुए इन राजाओं के काल-निरूपण के आधार पर यह बात मिथ्या सिद्ध होती है।

१. मिलान्त्रो Kadamba Kula, पहला नक्शा।

२. इससे यह सिद्ध होता है कि जिन श्रिमिलेखों पर श्रारंभिक शक संवत् (सन् २४७ ई० श्रादि, मिलाश्रो कीलहार्न की सूची, एपिग्रा-फिया इंडिका ८, ५० ४, पाद-टिप्पणी ) दिए गए हैं, उनमें यद्यपि बहुत कुळ ठीक वंशावली दी गई है, परंतु फिर भी श्रसली नहीं हो

मोटे हिसाब से हर एक के लिये श्रौसत १६ या १७ वर्ष पड़ते हैं) -१. कोंकिणिवर्म्मन् लगभग सन् ३००-३१४ ई० २. माधववर्म्मन् प्रथम , , , ३१४-३३० ,, ३. श्रय्य श्रथवा श्ररिवर्म्मन् , , , ३४४-३७४ ,, ४. माधववर्म्मन् (द्वितीय) सिंहवर्म्मन् , , , ३४४-३७४ ,, ४. श्रविनीत कोंगणि , , , ३७४-३६४ ,,

§ १६२. पहले राजा ने श्रपना नाम कोंकिणिवर्म्मन् कदाचित् इसिलये रखा होगा कि वह कुछ ही समय पहले कोंकण से श्राया था। उसका राज्य मैसूर में उस स्थान पर था जो श्राजकल गंगवाड़ी कहलाता है। पेनुकोंड प्लेट (एपि-श्राफिया इंडिका, १४, ३३१) मदरास के श्रनंतपुर जिले में पाए गए हैं। गंग लोग कदंबों के प्रदेश से बिलकुल सटे हुए प्रदेश में रहते थे श्रीर कदंब लोग उसी समय श्रथवा उसके एक पीढ़ी बाद श्रस्तत्व में श्राए थे।

§ १६३. इस वंश के राजाओं के नाम के साथ जो "धर्माधि-राज" की उपाधि मिलती है, उससे यह सूचित होता है कि गंग लोग भी कदंबों की भाँति पल्लवों के धर्म-साम्राज्य के अंतर्गत थे और उसका एक अंग थे।

§ १९४. पहला गंग राजा विजय द्वारा प्राप्त राज्य का अधि-

सकती। जिन लोगों को पुराने जमाने में जमीनें दान-रूप में मिली थीं, श्रपने श्रापको उनके वंशज बतलानेवाले लोगों ने कई जाली गंग दानपत्र बना लिये थे। परंतु फिर भी उन्हें गंग राजाश्रों की वंशावली का बहुत कुळ ठीक ज्ञान था।

विष्णुगोप का श्रस्तित्व निश्चित नहीं है (११६० पाद-टिप्पग्गी) ।

कारी बना था और जान पड़ता है कि वह विजय या तो उसने पल्लवों के और या मुख्य वाकाटकों के कोंकि एवन में प्राप्त की थी, जैसा कि उनकी उपाधि "गंग" से सूचित होता है। उसने ऐसे देश पर अधिकार प्राप्त किया था जिस पर सुजनों का निवास था (स्व-भुज-नव-जय-जित-सुजन-जनपद्स्य) और उसने विकट शत्रुओं के साथ युद्ध किया था (दारुण अरिगण्)। इस राजा के शरीर पर (युद्ध-क्षेत्र के) त्रण भूषण-स्वरूप थे (लब्ध-त्रण-भूषण्यस्य काणवायनसगोत्रस्य श्रीमत् कोंकिण्विन्मी-धर्म-महा-धिराजस्य)।

\$ १६४. उसका पुत्र माधव महाधिराज संस्कृत के पवित्र और मधुर साहित्य का बहुत बड़ा पंडित था और हिंदू नीति-शास्त्र की व्याख्या और प्रयोग करने में बहुत कुशल था (नीतिशास्त्रस्य वक्तृ-प्रयोक्तृ-कुशलस्य)।

११६. माधव के पुत्र अर्थ्यवर्मान् के शरीर पर अनेक युद्धों
 में प्राप्त किए हुए त्रण आभूषण के स्वरूप थे। यथा—

श्रनेक-युद्ध=ोपलब्ध त्रण-विभूषित-शरीरस्य

उसने अपना समय इतिहास के अध्ययन में लगाया था।

\$ १९७. गंगों का जो वंशानुक्रमिक इतिहास ऊपर संक्षेप में दिया गया है, उसमें वाकाटक परंपरा की भावना दिखाई देती है। वह इतिहास उस समय से पहले का हैं वाकाटक भावना जब कि समुद्रगुप्त दक्षिण में पहुँचा था। वह इतिहास संस्कृत में है और आरंभिक काल के दस्तावेजों से नकल करके तैयार किया गया है, और इस

परिवार के बाद वाले दान-पत्रों और दस्तावेजों आदि में बराबर वही इतिहास नकल किया गया था। गंगों का एक ऐसा सु-संस्कृत वंश था जिसकी सृष्टि वाकाटकों ने की थी।

§ १६८. आरंभिक गंगों का व्यक्तिगत आदर्श भी और नाग-रिकता संबंधी आदर्श भी बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य है। इस वंश के राजा लोग भी विध्यशक्ति गंगों की नागरिकता की तरह रणक्षेत्र के घावों से अपने आपको अलंकृत करते थे। इसकी प्रतिध्विन समुद्र-गुप्त के शिलालेख में सुनाई देती है। गंगों का नागरिकता संबंधी आद्शे पूर्ण और निश्चित था। उनका सिद्धांत था कि किसी का राजा होना तभी सार्थक होता है, जब वह बहुत अच्छी तरह प्रजा का पालन करता है। यथा—

> सम्यक्-प्रजा-पालन मात्र=श्रधिगत-राज्य-प्रयोजनस्य ।

अर्थात्—( महाराज माधव ( प्रथम ) महाधिराज के लिये ) राजा होने का उद्देश्य केवल यही था कि प्रजा का सम्यक् रूप से पालन किया जाय।

\$ १६६, साधारणतः यही समभा जाता है कि समुद्रगुप्त के आक्रमण के प्रत्यक्ष परिणाम-स्वरूप ही कदंत्रों की सृष्टि हुई थी।
परंतु यह वात वस्तव में ठीक नहीं है।
कदंव लोग विक उनकी सृष्टि मानव्यों के आरंभिक
इतिहास के कारण हुई थी। उनके इतिहास
का अभी हाल में मि० माओरेस (Mr. Maores) ने एक पाठ्य
पुस्तक में स्वतंत्र रूप से विवेचन किया है। उस इतिहास की कुछ

बातें ऐसी हैं जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है और जिनका उस युग से विशेष संबंध है, जिस युग का हम इस पुस्तक में विवेचन कर रहे हैं। अतः वे बातें यहाँ कही जाती हैं।

§ २००. कदंबों के जो सरकारी श्रमिलेख और दस्तावेज श्रादि मिलते हैं और जिनका श्रारंभ तालगुंड-वाले स्तंभाभिलेख से होता है, उनमें वे श्रपने श्रापको हारितीपुत्र

उनके पूर्वज मानव्य कहते हैं । हम यह बात पहले से ही जानते हैं कि बनवासी आंध्र (अर्थात्

चुदु लोग ) हारितीपुत्र मानव्य थे ( १ १४० और उसके आगे )।
यह बात निश्चित सी जान पड़ती है कि कदंब लोग चुदु सातकर्षियों के वंशज थे। जब वे अपने आपको हारितीपुत्र मानव्य
कहते हैं, तब वे मानों यह सूचित करते हैं कि वे उस अंतिम चुदु
मानव्य के वंशज थे जो एक हारितीपुत्र था। ज्यों ही पहले कदंब
राजा ने चुदुओं के मूल निवास स्थान वनवासी और छुंतल पर
अधिकार किया था, त्यों ही उसने प्रसन्न मन से वह पुराना दान
फिर से दे दिया था जो पहले मानव्य गोत्र के हारितीपुत्र शिवस्कंदवर्मन् ने किया था, और यह बात उसने स्वयं उसी स्तंभ पर
फिर से अंकित करा दी थी, जिस स्तंभ पर उस संपत्ति के दान का
चुदु राजा ने उल्लेख कराया था और जो उसी कों डिन्य वंश
के द्वारा मट्टिपट्टि के साथ संयुक्त किया गया था । यह

१. प्पि॰ इं॰ ८. ३४, कीलहार्न की पाद-टिप्पणी। मिलाश्रो प्पि॰ इं॰ १६, पृ॰ २६६, मानव्यसगोत्रानाम् हारितीपुत्रानाम्।

२. श्राज-कल का मलवली इसी नाम का श्रवशिष्ट रूप है।

दोनों श्रिमिलेखों की लिपियों के कालों का मध्यवर्ती श्रंतर यथेष्ट रूप से परिलक्षित होता है। मि० राइस ने E.C. ७, ए० ६ में

दान दोबारा किया गया था; श्रोर इससे यह पता चलता है कि पहले कदंब राजा से पूर्व और हारितीपुत्र शिवस्कंदवर्म्मन् के डपरांत अर्थात् इन दोनों के मध्य में जो राजा हुआ था, उसने वह दान की हुई संपत्ति वापस लेकर फिर से अपने अधिकार में कर ली थी; और वह बीचवाला राजा अथवा राजा लोग पल्लवों के सिवा और कोई नहीं हो सकते; क्योंकि इस बात का उल्लेख मिलता है कि मयूरशर्म्मन् ने पल्लवों से ही वह प्रदेश प्राप्त किया था और उसे प्राप्त करने के अन्यान्य कारणों में से एक कारण यह भी था कि वह चुदु मानव्यों के पुराने राजवंश का वंशधर था। इस दान-लेख पर उक्त राजा के शासन-काल का चौथा वर्ष श्रंकित है। मैं सममता हूँ कि वह मयूरशम्मेन का ही आज्ञापत्र था, क्योंकि प्लेट पर उसके नाम का कुछ अंश पढ़ा जाता है (देखो १ १६२ )। यहाँ वह अपने वंश का अधिकार प्रमाणित कर रहा था। उसने अपने वंश के प्राचीन देश पर अधिकार कर लिया था और अपने वंश का किया हुआ पुराना दान उसने फिर से दिया था। कौंडिन्यों को कदाचित् उसके पूर्वजों ने ही उस देश में बुलाकर बसाया था। श्रौर उन कौंडिन्यों के प्राचीन प्रतिष्ठित वंश के साथ मयूरशम्भीन के वंश के लोगों का बराबर तब तक संबंध चला त्राता था, क्योंकि दोबारा जिसे दान दिया गया था, वह दाता राजा का मामा ( मातुल ) कहा गया है।

कहा है कि इन दोनों में कुछ ही वर्षों का श्रंतर है। परंतु वास्तव में इन दोनों में श्रपेद्धाकृत श्रिषक समय का श्रंतर है। दोनों की लिपियाँ भी भिन्न हैं। वह एक नई भाषा श्रर्थात् महाराष्ट्री है जिसका उससे पहले कभी किसी सरकारी मसौदे या श्रभिलेख में प्रयोग नहीं किया गया था। § २०१. पल्लवों ने जिस प्रकार इक्वाकुश्रों को श्रधिकार-च्युत किया था, उसी प्रकार चुटु मानव्यों को भी श्रधिकार-च्युत किया था। इक्ष्वाकु लोग तो सदा के लिये श्रदृश्य हो गए थे, परंतु मानव्यों का एक बार फिर से उत्थान हुश्रा था। ज्योंही पहला श्रवसर मिला था, त्योंही मयूरशम्मेन मानव्य ने श्रपने पूर्वजों के देश पर फिर से श्रधिकार कर लिया था श्रीर "कदंब" नाम से एक नये राजवंश की स्थापना की थी।

\$ २०२ कदंबों ने अपने वंश की प्राचीन स्मृतियों को फिर से जामत करने का प्रयत्न किया था। उन्होंने सातवाहनों के मलवली देवता के नाम पर फिर से भूमि-दान दी थी; और तालगुंड वाले जिस तालाब और मंदिर का सातकिए यों के साथ संबंध था, उस पर उन्होंने अपना अभिमानपूर्ण स्तंभ स्थापित कराया था और उससे भी अधिक अभिमानपूर्ण अपना शिलालेख अंकित कराया था। इसी प्रकार उन लोगों ने पश्चिम में सातवाहन राज्य की उत्तरी सीमा तक भी पहुँचने का प्रयत्न किया था। उनका यह प्रयत्न कई बार हुआ था। परंतु वाकाटक लोग उन्हें बराबर रोकते रहे। वाकाटकों ने बराबर विशेष प्रयत्नपूर्वक अपरांत का समुद्री प्रांत और वहाँ से होनेवाला पश्चिमी विदेशी व्यापार अपने ही हाथ में रखा।

 का परित्याग कर दिया था और अपने नाम के साथ राजकीय उपाधि "वर्मां" का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। वास्तव में वहीं कदंव राज्य का संस्थापक था त्रीर वह कदंव राज्य उसके समय में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। परंतु कदंव राज्य की वह बढ़ी-चढ़ी शक्ति कुछ ही वर्षों तक रह सकी थी। जब पल्लव-शक्ति समुद्रगुप्त के हाथ से पराजित हो गई थी, तब उसे कंग ने द्वाने का प्रयत्न किया था। पुराणों में कान श्रीर कनक नाम से कंग का पूरा पूरा वर्णन मिलता है (देखों 🖇 १२८-१२६)। पल्लव लोग वाकाटक सम्राट् के साम्राज्य के दक्षिणी भाग में थे। वे लोग वाकाटक चक्रवतीं के अधीनस्थ महाराज या गवर्नर थे। जान पड़ता है कि पल्लव लोग वाकाटक सम्राट्की त्र्योर से त्रैराज्य पर शासन करते थे श्रीर इस त्रैराज्य में तीन तामिल राज्य थे, जिनके नेता चोलों पर उन्होंने वस्तुतः विजय प्राप्त की थी। स्त्री-राज्य, मूषिक और भोजक ये तीनों राज्य पर-स्पर संबद्ध थे स्रोर कंगवर्मने इन्हीं तीनों का शासक बन गया था त्रौर विष्णुपुराण के त्रनुसार त्रैराज्य पर भी उसका शासन थाः त्रर्थात् उस समय के लिये वह पल्लवों को द्वाकर समस्त दक्षिण का स्वामी बन गया था। केवल पल्लवों का प्रदेश ही उसके शासनाधिकार के बाहर था। जान पड़ता है कि पल्लवों के पराजित होने के उपरांत कंग ने अपने पूर्वजों का दक्षिणी राज्य फिर से स्थापित करने का प्रयत्न किया था और वह कहता था कि समुद्रगुप्त को सारे भारत का सम्राट्होने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु वह पृथिवीपेण वाकाटक के द्वारा परास्त हुआ था श्रीर उसे राज-सिंहासन का परित्याग करना पड़ा था ( § १२७ और उसके आगे)। कंग के उपरांत कदंव लोग राजनीतिक दृष्टि से वाकाटक राज्य के साथ संबद्ध रहे जो कदंव राज्य के कुंतल- वाले श्रंश से स्वयं अपनी भोजकट-त्राली सीमाओं पर मिला हुआ था। कदंबों का विशेष महत्त्व सामाजिक क्षेत्र में हैं। वे लोग वाकाटकों और गुप्तों के बहुत पहले से दक्षिण में रहते आते थे। परंतु फिर भी नवीन सामाजिक पुनरुद्धार में उन्होंने एक नवीन शक्ति और नवीन तेज प्रदर्शित किया था; और अपने क्षेत्र के अंदर उस पुनरुद्धार के संबंध में उन्होंने उतना ही अच्छा काम किया था, जितना गंगों और पल्लवों ने किया था।

§ २०४. इस प्रकार उस समय का दक्षिण का इतिहास वस्तुतः दक्षिण में पहुँचे हुए नए त्रोर पुराने दोनों लोगों का इतिहास है श्रौर उन प्रयत्नों का इतिहास एक भारत का निर्माण है जो उन्होंने सारे देश में एक सर्व-. सामान्य सभ्यता त्रर्थात् हिंदुत्व का प्रचार और स्थापना करने के लिये किए थे; और वह प्रयत्न उत्तर में समाज का सुधार और पुनरुद्धार करने में बहुत अधिक सफल हुआ था। इन प्रयत्नों के कारण दक्षिण भारत इस प्रकार उत्तर भारत के साथ मिलकर एक हो गया था कि सचमुच भारतवर्ष की पुरानी व्याख्या फिर से चरितार्थ होने लग गई थी श्रीर समस्त दक्षिण भी फिर से भारतवर्ष के ही अंतर्गत समका जाने लगा था। उत्तरी भारत के हिंदु श्रों ने दक्षिणी भारत की भाषा, लिपि, ज्पासना त्रोर संस्कृति का प्रवेश त्रौर प्रचार किया था। वहीं से उन लोगों ने द्वीपस्थ भारत में एक नवीन जीवन का संचार किया था। एक सर्वसामान्य संस्कृति से उन लोगों ने एक भारत का निर्माण किया थाः और उसी समय का बना हुआ एक भारत बराबर आज तक चला आ रहा है।

## पाँचवाँ भाग

## उपसंहार

धर्म-प्राचीर-बन्दः शशि-कर-प्रुचयः कीर्त्तयः सुप्रतानाः।
—इलाहाबाद-वाला स्तंभ ।

## १८. गुप्त-साम्राज्य-वाद के परिणाम

§ २०४. समुद्रगुप्त ने सैनिक क्षेत्र में जो बहुत बड़े-बड़े काम किए थे, उनसे सभी लोग परिचित हैं और इसलिये यहाँ उनके विवेचन करने की द्यावश्यकता नहीं। यहाँ समुद्रगुप्त की शांति श्रौर यह ध्यान रखना चाहिए कि उसने सैनि-समृद्धिवाली नीति कता को आवश्यकता से अधिक आश्रय नहीं दिया था - कभी आवश्यकता से अधिक या व्यर्थे युद्ध नहीं किया था। शांति वाली नीति का महत्व वह बहुत अच्छी तरह जानता था। अपने दूसरे युद्ध के बाद उसने फिर कभी कोई अभियान नहीं किया था। बल्कि शाहानुशाही पहाड़ी रियासतों, प्रजातंत्रों या गणतंत्रों श्रीर उप-निवेशों को श्रपने साम्राज्य के घेरे श्रीर प्रभाव में लाकर उसने नीति और शांति के द्वारा अपना उद्देश्य सिद्ध किया था। उसके पास इतना अधिक सोना हो गया था, जितना उत्तरी भारत में पहले कभी देखा नहीं गया था, श्रौर यह सोना उसे इसीलिये मिला था कि उसने दक्षिणी भारत श्रीर उपनिवेशों को श्रपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसने दक्षिण के साथ वाकाटक

वंश के द्वारा संपर्क बना रखा था, क्योंकि वाकाटक वंश फिर से अधिकारारूढ़ कर दिया गया था, यद्यपि इलाहावाद् वाले शिला-लेख में वाकाटक देश को मध्य-प्रदेश का एक अंश माना गया है श्रीर प्रजातंत्रों या गणतंत्रों का इस प्रकार सिंहावलोकन किया गया है कि जान पड़ता है कि वह सिंहावलोकन करने वाला ग्वालियर अथवा एरन में बैठा हुआ था। इलाहाबाद वाले शिला-लेख की २३ वीं पंक्ति में उसने कहा है कि मैंने पुराने राजवंशों को फिर से अधिकारारूढ़ कर दिया है, और २६ वीं पंक्ति में वह कहता है कि जिन राजाओं पर मैंने अपने बाहुबल से विजय प्राप्त की थी, उनकी संपत्ति मेरे कर्मचारी उन्हें लौटा रहे हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि उन राजाओं में पृथिवीषेण प्रथम भी था। उसके बाद वाले दूसरे शासन-काल में भी दक्षिण और दीपस्थ भारत से बराबर बहुत सा सोना उत्तरी भारत में आया करता था। एरन वाले शिलालेख में कहा गया है कि समुद्रगुप्त सोने के सिक दान करने में राम और पृथु से भी बढ़ गया था। यदि यही बात हो तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि उसके पुत्र ने अपनी प्रजा में इतना अधिक सोना बाँटा था, जितना उससे पहले और कभी किसी ने नहीं बाँटा था। इस बात में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय की कन्या ने लिखा है कि अरबों (गुप्त) मोहरें दान की गई थीं १ और उसके इस कथन का समर्थन युआन च्वांग ने भी किया है। श्रमोघवर्ष ने श्रपने श्रभिलेख में यह स्वीकृत किया है कि गुप्त राजा कलियुग का सबसे बड़ा दाता और दानी था। यह बात समुद्रगुप्त की उत्तम दूरदर्शिता के कारण ही हो सकी थी। उसकी शांति झौर बंधुत्व स्थापित करने वाली

कार्यः, पूनावाले प्लेट, एभिग्राफिया इंडिका, खंड १५, ए० ४१।

नीति ने ही पृथिवीषेण प्रथम को उसका घनिष्ठ मित्र और सहा-यक बना दिया था, जिसने कुंतल या कदंब राजा पर फिर से विजय प्राप्त की थी। इस कुंतल या कदंब राजा के कारण दक्षिण में समुद्रगुप्त का एकाधिकार और प्रभुत्व संकट में पड़ गया था; श्रीर कदाचित् इसीलिये उसे श्रपना श्रश्वमेध यज्ञ श्रथवा उसकी पुनरावृति स्थगित कर देनी पड़ी थी, जिसका उल्लेख प्रभावती गुप्ता ने किया है । उसकी श्रीपनिवेशिक नीति श्रीर ताम्रलिप्ति वाले बंदरगाह को अपने हाथ में रखने के कारण अवश्य ही उसे बहुत अधिक आय हुआ करती होगी। उन दिनों चीन और इंडो-नेशिया के साथ भारत का बहुत अधिक व्यापार हुआ करता था श्रीर उस पूर्वी व्यापार का महत्त्व कदाचित् पश्चिमी व्यापार के महत्त्व से भी बढ़ा-चढ़ा था। समुद्रगुप्त भी श्रीर उसका पुत्र चंद्र-गुप्त भी दोनों अपनी समुद्री सीमाओं पर सदा बहुत जोर दिया करते थे श्रीर कहते थे कि जिस प्रकार हमारी उत्तरी सीमा हिम-वत् ( तिब्बत ) है. उसी प्रकार बाकी तीनों दिशाश्रों की सीमाएँ समुद्र हैं। दोनों ही के शासन-काल में प्रजा पर जहाँ तक हो सकता था, बहुत ही कम कर लगाया जाता था; श्रीर फाहियान ने चंद्रगुप्त के शासन-काल के संबंध में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है। समुद्र<u>ग</u>ुप्त अपनी प्रजा के लिये सचमुच धनद् था। लोगों के पास इतना अधिक धन हो गया था कि वह सहज में बड़े-बड़े चिकित्सालय स्थापित कर सकते थे; श्रीर समुद्रगुप्त की स्थापित की हुई शांति के कारण ही चंद्रगुप्त अपने राज्य से प्राण-दंड की प्रथा उठा सका था।

<sup>ः</sup> अनेक ऋश्वमेथ याजी लिच्छ्वि-दोहित्रः । ( एपिय्राफियाः इंडिका, १५, ४१ )

६ २०६. राष्ट्र के विचार पूरी तरह से बदल गए थे और लोगों की दृष्टि बहुत ही उच्च तथा उदार हो गई थी। यह मनस्तत्व प्रत्यक्ष रूप से स्वयं सम्राट्से ही लोगों ने प्रहण किया था। उसके समय के हिंद बहुत उच राष्ट्रीय दृष्टि बड़े-बड़े काम सोचते श्रीर उठाते थे। उन्होंने बहुत ही उच, सुंदर श्रौर उदार साहित्य की सृष्टि की थी। साहित्यसेवी लोग अपने देश-वासियों के लिये साहि-त्यिक कुबेर श्रीर भारतवर्ष के बाहर रहनेवालों के लिये साहित्यिक साम्राज्य-निर्माता वन गए थे। कुमारजीव ने चीन पर साहित्यिक विजय प्राप्त की थी । कौंडिन्य धर्म-प्रचारक ने कंबोडिया में एक सामाजिक और सांस्कृतिक एकाधिकार स्थापित किया था। व्यापारियों और कलाकारों ने भारतवर्ष को विदेशियों की दृष्टि में एक त्रारवर्यमय देश बना दिया था। यहाँ की कला, साहित्य, भक्ति और राजनीति में स्त्रीत्व का कोई भाव नहीं था; जो कुछ था, वह सब पुरुषोचित श्रौर वीरोचित था। यहाँ वीयवान देव-तात्रों और युद्ध-प्रिय देवियों की मूर्तियाँ वनती थीं। यहाँ की कलम से सुंदर और वीर पुरुषों के आत्मज्ञान रखनेवाले तथा श्रभिमानी हिंदू योद्धात्रों के चित्र अंकित होते थे। यहाँ के पंडित

१. वह समुद्रगुप्त का समकालीन था श्रीर चीन गया था (सन् ४०५-४१२) जहाँ उसने बौद्ध त्रिपिटक पर चीनी भाषा में भाष्य लिखाए थे। उसका किया हुन्ना वज्र-सूत्र का श्रनुवाद चीनी साहित्य में राष्ट्रीय प्राचीन उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है, जिससे चीनी कवियों श्रीर दार्शनिकों को बहुत कुछ प्रोत्साहन श्रीर ज्ञान शप्त हुन्ना। देखो गाइल्स (Giles) कृत Chinese Literature (चीन साहित्य) पृ० ११४।

श्रीर ब्राह्मण तलवार श्रीर कलम दोनों ही बहुत सहज में श्रीर कौशलपूर्वक चलाते थे। यहाँ बुद्धिबल श्रीर योग्यता का प्रभुत्व इतना श्रिथक बढ़ गया था, जितना उसके बाद फिर कभी इस देश में देखने में नहीं श्राया।

\$ २०७. संस्कृत यहाँ की सरकारी भाषा हो गई थी और वह बिलकुल एक नई भाषा बन गई थी। गुप्त सिक्कों और गुप्त मूर्तियों की तरह उसने भी सम्राट् की प्रतिकृति खड़ी की थी; और वह इतनी अधिक भव्य तथा संगीतमयी हो गई थी, जितनी न तो उससे पहले ही कभी हुई थी और न कभी बाद में ही हुई थी।

गुप्त सम्राट् ने एक नई भाषा श्रौर वास्तव में एक नये राष्ट्र का निर्माण किया था।

९ २०८. परंतु इसके लिये क्षेत्र पहले से ही भार-शिवों ने और उनसे भी बढ़कर वाकाटकों ने तैयार किया था। शुंग राजा भी श्रपने सरकारी श्रभिलेखों श्रादि में संस्कृति

समुद्रगुप्त के भारत का का व्यवहार करने लगे थे। फिर सन वीज-वपन-काल १४० के लगभग रुद्रदामन ने भी उसका प्रयोग किया था; परंतु जो काव्य-शैली

चंपा (कंबोडिया) के शिलालेख में दिखाई देती है और जो समुद्रगुप्त की शैली का मानों पूर्व रूप थी, वह वाकाटक-काल की ही थी। वाकाटकों ने पहले ही एक अखिल भारतीय साम्राज्य की सृष्टि कर रखी थी। उन्होंने कुशनों को भगाकर एक कोने में कर दिया था। उन्होंने जन-साधारण की परंपरागत सैनिकता को और भी उन्नत किया था। इन्होंने शास्त्रों की उपयुक्त मर्यादा फिर से स्थापित की थी और उन्हें उनके न्याय-सिद्ध पद पर प्रतिष्ठित किया था। समुद्रगुप्त ने इससे

पूरा पूरा लाभ उठाया थाः श्रोर भार-शिवों ने जिस इतिहास का श्रारंभ किया था श्रीर वाकाटकों ने पालन-पोषण करके जिसकी वृद्धि की थी उसकी परंपरा को समुद्रगप्त ने प्रचलित रखा था। इन्हों भार-शिवों स्रोर वाकाटकों ने वह रास्ता तैयार किया था. जिस पर चलकर शाहानुशाही और शक अधिपति अयोध्या और पाटिनपुत्र तक आने और हिंदू राज्यसिंहासन के आगे सिर मुकाने के लिये बाध्य किए जाते थे। यह पुनरुद्धार का कार्य सन् २४८ ई० से पहले ही आरंभ हो चुका था। हिंदुओं ने पहले से ही कुशनों के सामाजिक अत्याचार और राजनीतिक शासन से अपने आपको मुक्त कर रखा था। उन्होंने यह सममकर पहले से ही बौद्ध-धर्म का परित्याग और अस्वीकार कर दिया था कि व [ हमारे समाज के लिये उपयुक्त नहीं है श्रीर लोगों को दुर्बल तथा निष्क्रिय बनानेवाला है। परंतु एक निर्नायक धर्म की स्थापना का काम समद्रगुप्त के लिये बच रहा था और उसने उस धर्म का निर्माण विष्णु की भक्ति के रूप में किया था। भार-शिवों ने स्वतंत्र किए हुए भारत के लिये गंगा और यसुना को लक्षण या चिन्ह के रूप में प्रहण किया था श्रीर उपयुक्त रूप से फनवाले नागों को इन देवियों की मुर्तियों के ऊपर स्थापित किया था; श्रीर इस प्रकार राजनीति की प्रतिकृति तक्षण कला में स्थापित की थी। गुप्तों ने भी इन्हीं चिन्हों या लक्षणों को प्रहण कर लिया था; परंतु हाँ, उनके सिर पर से नागों को हटा दिया था। भार-शिवों और वाकाटकों के विकट और संहारक शिव के स्थान पर उन्होंने पालनकर्ता विष्णु को स्थापित किया था, जो अपने हाथ उपर उठाकर हिंदू-समाज को धारण करता है श्रीर ऐसी शक्ति के साथ धारण करता है जो कभी कम होना जानती ही नहीं। पहले हिंदू देवताओं के मंदिर केवल भव्य ही होते थे, पर अब वे ठोस बनने लगे थे। पहले तो शिखरोंवाले छोटे छोटे मंदिर वनते थे, पर अब उनके स्थान पर चौकोर चट्टानों को काटकर श्रौर चट्टानों के समान मंदिर बनने लगे थे। उस समय सब जगह त्रात्म-विश्वास त्रौर त्रात्म-निर्मरता का ही भाव फैलने लगा था। हिंदुओं का स्वयं श्रपने श्राप पर विश्वास हो गया था। वाकाटक, गंग और गुप्त लोग तलवारों और तीरों के योग से अपना पुरुषोचित सौंद्र्य व्यक्त करते थे। देवताओं की तुलना मनुष्यों से होती थी श्रौर मनुष्यों के हित के लिये होती थी। गुप्त विष्णु का पूरा भक्त था और वह जितने काम करता था, वह सब विष्णु को ही अपित करता था; और अपने आपको उसने विष्णु के साथ पूरी तरह से मिलाकर तद्रप कर दिया था; श्रौर उस विष्णु की भक्ति का प्रचार उसने भारत के समस्त राष्ट्र में तो किया ही था, पर साथ ही द्वीपस्य भारत में भी किया था। मनुष्य श्रीर ईरवर की यह एकता उन मूर्तियों में भी व्यक्त होती थीं, जो वे भक्तों के अनुरूप तैयार करते थे। उच्च आध्यात्मिक भावना ठीक शीर्ष-बिंदु तक जा पहुँची थी। जिस विध्यशक्ति का वल वड़े बड़े युद्धों में बढ़ा था श्रोर जिसके वल पर देवता भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे, वह इतना सब कुछ होने पर भी मनुष्य ही था और आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त करने के लिये निरंतर प्रयत्न करता था। गंग राजात्रों में से माधव प्रथम ने. जिसके संबंध में कहा गया है कि उसने अपना शरीर युद्ध-क्षेत्र के घावों से छालंकृत किया था, इस बात की घोषणा कर दी थी कि राजा का अस्तित्व केवल प्रजा के उत्तमतापूर्वक पालन करने के लिये ही होता है। अनेक बड़े बड़े यज्ञ करनेवाला शिवस्कंद वर्म्मन् भी सव कुछ होने पर भी धर्म-महाराजाधिराज ही था। समुद्रगुप्त धर्म का रक्षक श्रोर पवित्र मंत्रों का मार्ग था श्रौर

इस योग्य था कि सब लोग उसके कार्यों का अनुशीलन करें, श्रीर वह अपने राजकीय कर्तव्यों का इस प्रकार पालन करता था कि जिससे उसे इस बात का संतोष हो गया था कि मैंने अपने लिये स्वर्ग को भी जीत लिया है—मैं स्वर्ग प्राप्त करने का अधिकारी हो गया हूँ। मनुष्य तो समाज के लिये बनाया गया था, परंतु वह अपने कर्त्तव्यों का पालन करके स्वर्ग के राज्य पर भी विजय प्राप्त कर रहा था। पुनरुद्धार करनेवाली भक्ति ने इस प्रकार राजनीति को भी आध्यात्मिक रूप दे दिया था; श्रीर यहाँ तक कि विजय को भी उसी श्राध्यात्मिकता के रंग में रँग दिया था और पुनरुद्धार काल से पहले की निष्क्रिय भक्ति क्श्रीर श्रक्रिय शांतिवाद को विलक्कल निरर्थक करके पीछे छोड़ दिया था। बौद्ध लोग जो प्रव्रज्या प्रहण करके ब्रह्मचर्यपूर्वक रहने जागे थे, जिसके कारण स्त्रियों की मर्यादा बहुत कुछ घट गई थी। परंत अब फिर स्त्रियाँ उच्च सम्मान की अधिकारिग्। बन गई थीं श्रीर राजनीतिक कार्यों में योग देने लग गई थीं। सिक्कों श्रीर शिलालेखों त्रादि में उन्हें बराबरी की जगह दी गई है। समुद्रगुप्त श्रपनी पत्नी दत्तदेवी का जितना श्रधिक सम्मान करता था, खतना अधिक सम्मान उससे पहले किसी पत्नी को प्राप्त नहीं हुआ। एरन में अपनी विजय के सर्वोत्कृष्ट समय में सारे भारत के सम्राट्ने गर्वपूर्वक अपनी सहधर्मिणी और अपने विवाह के उस दिन का स्मरण किया था, जिस दिन दहेज में उसकी पत्नी को अपने पति का केवल पुरुषत्व प्राप्त हुआ था और जिसकी शोभा अब इतनी बढ़ गई थी कि वह एक आदर्श हिंदू-स्त्री बन गई थी - एक ऐसी कुलवधू और हिंदू-माता वन गई थी जो अपने पुत्रों और पौत्रों से घिरी हुई थी।

🎉 ६ २०६. इस प्रकार पूर्ण मनुष्यत्व और वैभव, विजय

और संस्कृति, देश में भी और विदेशों में भी दूर-दूर तक व्याप्त होनेवाली क्रियाशीलता का यह वातावरण देखकर हमारी आँखों में चकाचौंध पैदा हो जाती है और हम भार-शिव काल के उन अज्ञात कवियों, देशभक्तों और उपदेशकों को भूल जाते हैं, जिन्होंने वह बीज बोया था, जिसकी फसल वाकाटकों और गुप्तों ने काटी थी। भार-शिवों के सौ वर्ष हिंदू साम्राज्य-वाद के बीज बोये जाने का काल है। इस बीज-कालवाले श्रांदोलन के समय जो साहित्य प्रस्तुत हुत्रा था, उसका कुछ भी अवशिष्ट इस समय हमारे पास नहीं है। परंतु हम फल को देख-कर वृक्ष पहचान सकते हैं। उस श्रंधकार-युग ने ही श्रायीवर्त श्रीर भारत को प्रकाशमय किया था। उस युग में जो श्राध्यात्मिक आंदोलन आरंभ हुआ था, उसने वैष्णव धर्म के वीरतापूर्ण श्रंग में प्रगाद भक्ति का रूप धारण किया था। इस संप्रदाय के उपदेशक कौन थे ? हम नहीं जानते। परंतु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि इस संप्रदाय की मूल पुस्तक भगवद्गीता थी जो समुद्रगुष्त के शिलालेख में दोहराई गई है। इस संप्रदाय का सिखात यह है कि विष्णु ही राजनीतिज्ञों और वीरों के रूप में इस पृथ्वी पर त्राते हैं और समाज की मर्यादा फिर से स्थापित करते हैं और धर्म तथा अपने जनों की रक्षा करते हैं।

§ २१०. यह चित्र बहुत ही भव्य और आनंद्दायक है और यह मन को इस प्रकार अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है कि वह समुद्रगुष्तवाले भारत के दृश्य की दूसरा पत्त ओर से सहसा हटना ही नहीं चाहता। साम्राज्यवाद में शिक्षा पाए हुए आज-कल के इतिहासज्ञ को यह चित्र देखकर स्वभावतः आनंद होगा, ख्योंकि

यह चित्र बड़े बड़े कार्यों, किरीट और कुंडल से युक्त हैं. यह साम्राज्यभोगी हिंदुत्व का चित्र है और इसमें गुप्तों की महत्ता के हश्य के सामने से परदा हटा दिया गया है। परंतु क्या अपनी जाति के प्राचीन काल के महत्त्व का और गुप्त अलौकिक पुरुषों का यह चित्र अंकित करते ही उसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है ? वह जब तक गुप्तों के बाद के उन हिंदुओं के संबंध में भी अपना निर्णय न दे दे जो गुप्त साम्राज्य-वाद का सिहावलोकन करते थे और शांत भाव से उसका विश्लेषण करते थे, तब तक उसका कर्तव्य समाप्त नहीं होता। विष्णुपुराण में हिंदू इतिहास इस विषय का कुछ और ही मृत्य निर्धारित करता है। इन सब बातों का वर्णन करके अंत में उसने जो कुछ कहा है उसका संक्षेप इस प्रकार हो सकता है—

'भैंने यह इतिहास दे दिया है'। इन राजाओं का श्रस्तित्व आगे चलकर विवाद और संदेह का विषय बन जायगा, जिस प्रकार स्वयं राम और दूसरे सम्राटों का श्रस्तित्व आज-कल संदेह और कल्पना का विषय बन गया है। समय के प्रवाह में पड़कर सम्राट् लोग केवल पौराणिक उपाल्यान के विषय बन जाते हैं और विशेषतः वे सम्राट् जो यह

१. देखो विष्णुपुराण ४, २४ श्लोक ६४-७७ । साथ ही मिलास्रो पृथिवीगीता, श्लोक ५५-६३ ।

२. इत्येषः कथितः सम्यङ् मनोर्वेशो मया तव ॥ ६४ ॥ श्रुत्वैवमखिलं वंशं प्रशस्तं शशिस्यैयोः॥ ६७ ॥ इक्ष्वाकु जह्नु मान्धातृ-सगराविचितान् रघून् ॥६८॥

सोचते थे श्रोर सोचते हैं कि भारतवर्ष मेरा है। साम्राज्यों को धिकार है। सम्राट्राघव के साम्राज्य को धिकार है।"

इतिहासज्ञ का मुख्य अभिप्राय यहाँ सम्राटों और विजेताओं का तिरस्कार करना है। वह कहता है कि ये लोग ममत्व के फेर में पड़े रहते हैं । परंतु यह कदु संकेत किसकी ओर है ? इतिहा-

- यः कार्तवीयों बुभुजे समस्तान द्वीपान् समाक्रम्य हतारिचकः ।
   कथाप्रसंगे त्विभिधीयमानः स एव संकट्यिकल्पहेतुः ॥७२॥
   दशाननाविच्तितराघवाणामैश्चर्यमुद्धासितदिङ्मुखानाम् ।
   मस्मापि जातं न कथं चणेन ? भ्रूमंगपातेन धिगन्तकस्य ॥७३॥
   [ ऐश्वर्ये धिक्—टीकाकार ]
   कथाशरीरत्वमवाप यहे मान्धातृनामा भृवि चक्रवर्ती ।
   शुत्वापि तं कोऽपि करोति साधु ममत्वमात्मन्यिप मन्दचेतः॥७४॥
   मगीरथाद्याः सगरः ककुत्स्थो दशाननो राघवलक्ष्मणौ च ।
   युभिष्ठिराद्याश्च वभूबुरेते सत्यं न मिथ्या क नु ते न विद्याः ॥७४॥
- २. मिलास्रो पृथिवीगीता—
  पृथ्वी ममेयं सकला ममैषा ममान्वयस्यापि च शाश्वतेयम् ।
  यो यो मृतो ह्यत्र वभूव राजा कुबुद्धिरासीदिति तस्य तस्य ॥६१॥
  विहाय मां मृत्युपथं व्रजंतं
  तस्यान्वयस्थस्य कथं ममत्वं हृद्यास्यदं मत्प्रभवं करोति ॥६२॥
  पृथ्वी ममैषाशु परित्यजैनम् वदन्ति ये दूतमुखैः स्वशत्रुम् ।
  नराधिपारतेषु ममातिहासः पुनश्च मूदेषु दयाभ्युपैति ॥६३॥

विशेष रूप से समुद्रपार के साम्राज्य की श्रोर संकेत है; श्रीर गुर्तों के साम्राज्य की ही यह एक विशेषता थी कि उसका विस्तार समुद्रपार के भी देशों तक था।

सज्ञ वार-वार "राघव" शब्द का प्रयोग करता है। राघव राम के संबंध में जो अनुश्रुतियाँ बहुत दिनों से चली आ रही थीं, क्या समुद्रगुप्त ने श्रयोध्या से उन्हीं की पुनरावृत्ति करने का प्रयत्न नहीं किया था ? क्या कालिदास ने समुद्रगुप्त की विजय का रघ की दिग्विजय में समावेश नहीं किया था ? पुराण में जिस श्रंतिम साम्राज्य का उल्लेख है, उसी के संस्थापक की श्रोर यह संकेत घटता है। अर्थात् यह आक्षेप गुप्त-साम्राज्य के संस्थापक पर है, जिसका नाम इतिहास-लेखक ने अपने काल-क्रमिक इतिहास में छोड़ दिया है। उसके कहने का मतलब यही है कि स्मरण रखने के योग्य वही इतिहास है, जिसमें उत्तम कार्य श्रीर उपयक्त सेवाएँ हों। जिन काव्यों के द्वारा दूसरे लोगों के अधिकार श्रीर स्वतंत्रताएँ पद-दलित होती हों, वे इस योग्य नहीं हैं कि इतिहास-लेखक उन्हें लिपि-बद्ध करे। यदि वह इतिहास-लेखक ब्याज जीवित होता तो उसने कहा होता — "समुद्रगुप्त के पुत्र विक्रमादित्य को स्मरण रखो, परंतु समुद्रगुप्त को भूल जात्रो। केवल सद्गुणों का ध्यान रखो, दुर्गुण या दोष की श्रोर किसी रूप में भी ध्यान मत दो।" समुद्रगुप्त ने भी सिकंद्र की भाँति त्रपने देश की स्वतंत्रतावाली भावना की **हत्या कर डाली थी।** उसने उन मालवों श्रीर योंघेयों का विनाश कर डाला था, जो स्वतंत्रता को जन्म देनेवाले और उसकी वृद्धि करनेवाले थे। और उन्हीं की तरह के और भी बहुत से लोगों का उसने नाश कर

> ततो भृत्यांश्च पौरांश्च जिगीवन्ते तथा रिपून् । क्रमेणानेन जेष्यामो वयं पृथ्वीं ससागराम् ॥५७॥ समुद्रावरणं याति ॥५=॥ द्वीपान् समाक्रम्य हतारिचकः ॥७२॥

डाला था। जब एक बार इन स्वतंत्र समाजों का श्रस्तित्व मिट गया, तब वह क्षेत्र भी नहीं रह गया, जिसमें श्रागे चलकर वीर देश-हितैषी और राजनीतिज्ञ उत्पन्न होते। स्वयं गुप्त लोग मातृपक्ष से भी और पितृ-पक्ष से भी उन्हीं गणतंत्री समाजों के लोगों से उत्पन्न हुए थे। वे स्वयं उन्हीं बीज-समाजों की पैदावार थे परंतु उन्हीं बीज-समाजों का उन्होंने पूरा पूरा नाश कर डाला था।

§ २११. गणतंत्री समाजों की सामाजिक व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर आश्रित थी। उनमें जाति-पाँति का कोई बखेड़ा नहीं था। वे सब लोग एक ही जाति के थे। इसके विपरीत सना-तनी सामाजिक व्यवस्था अ-समानता और जाति-भेद पर आश्रित थीं: और इसीलिये जिस प्रकार मालवों, यौधेयों, मदकों, पृष्य-मित्रों, श्राभीरों श्रीर लिच्छवियों में बच्चा बच्चा तक देश-भक्त होता था, उसी प्रकार सनातनी सामाजिक व्यवस्था में समाज का हर त्रादमी कभी देश-भक्त हो ही नहीं सकता था। उक्त गण-तंत्री समाज मानों ऐसे ऋखाडे थे जिनमें लोग राज्य-स्थापना, देश-हितैषिता, व्यक्तिगत उच्चाकांक्षा, योग्यता और नेतृत्व की बहुत अच्छी शिक्षा पाते और अभ्यास करते थे। परंतु समुद्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों की श्रधीनता में वे सब लोग मिलकर एक संघटित राज्याश्रित श्रीर सनातनी वर्ण-व्यवस्या में लीन हो गए थे श्रीर एक ऐसी सनातनी राजनीतिक प्रणाली के श्राधीन हो गए थे, जिसमें एकछत्र शासन-प्रणाली खोर साम्राज्यवाद की ही मान्यता थी श्रोर उन्हीं की वृद्धि हो सकती थी। वह बीज-कोश ही सदा के लिये नष्ट हो गया था जो ऐसे कृष्ण को उत्पन्न कर सकता था जो धर्म-युद्ध और कर्तव्य-पालनवाले सिद्धांत के सबसे बड़े प्रवर्तक और पोषक थे; अधवा वह बीज-कोश ही नहीं रह गया था, जिसने उन महात्मा बुद्ध को जन्म दिया था जो विश्वजनीन धर्म और विश्वजनीन समानता के प्रवर्तक और पोषक थे।
अब उस बीज-कोश का अस्तित्व ही मिटा दिया गया था, जिससे
आगे चलकर भार-शिव या गुप्त लोग उत्पन्न हो सकते थे। राजपूताने के गणतंत्र नष्ट हो गए थे और उनके स्थान पर केवल ऐसे
राजपूत रह गए थे जो अपने गणतंत्री पूर्वजों की सभी परंपरागत
बातें भूल गए थे और पंजाब के प्रजातंत्र नष्ट होकर ऐसे जाटों
के रूप में परिवर्तित हो गए थे जो अपना सारा भूतकालीन वैभव
गँवा चुके थे। जीवन-प्रदान करनेवाला तत्त्व ही नष्ट हो गया था।
हिंदुओं ने समुद्रगुप्त का नाम कभी कृतज्ञतापूर्वक नहीं स्मरण
कियाः और जिस समय अलबेरूनी भारत में आया था, उस समय
उसने लोगों से यही सुना था कि गुप्त लोग बहुत ही दुष्ट थे। यह
उस चित्र का दूसरा अंग है। यद्यपि वे लोग व्यक्तिगत प्रजा के
लिये बहुत अच्छे शासक थे, परंतु फिर भी हिंदुओं की राष्ट्रसंघटन संबंधी स्वतंत्रता के लिये वे नाशक ही सिद्ध हुए थे।

§ २१२. विष्णुपुराण के इतिहास-लेखक का राजनीतिक सिद्धांत यह था कि वह कभी किसी के साथ शिक्त और बल का प्रयोग करना पमंद नहीं करता था; और उसकी कही हुई जो एक मात्र बात हिंदुओं को पसंद आ सकती थी, वह उस प्रकार की शासन-प्रणाली थी, जैसी भार-शिवों ने प्रचलित की थी, जिसमें सब राष्ट्रों का एक संघ स्थापित किया गया था और जिसमें प्रत्येक राष्ट्र को पूरी पूरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त थी। हिंद गण-तंत्रों में जो संघ-वाली शासन-प्रणाली किसी समय प्रचलित थी, उसी का विकसित और परिवर्द्धित रूप भारशिवों-वाले संघ का था। वह वस्त्रयी का अधिकार रखनेवाले राष्ट्रों का एक संघ था, जिसमें



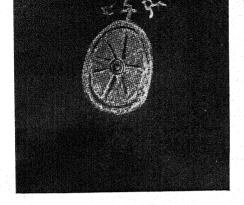



कनिंघम द्वारा श्रंकित

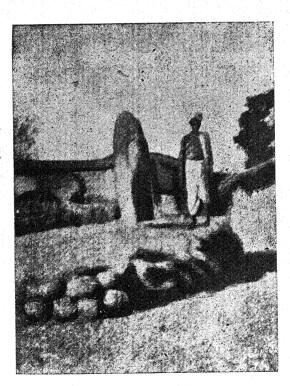

दुरेहा ( जासो ) स्तम्भ

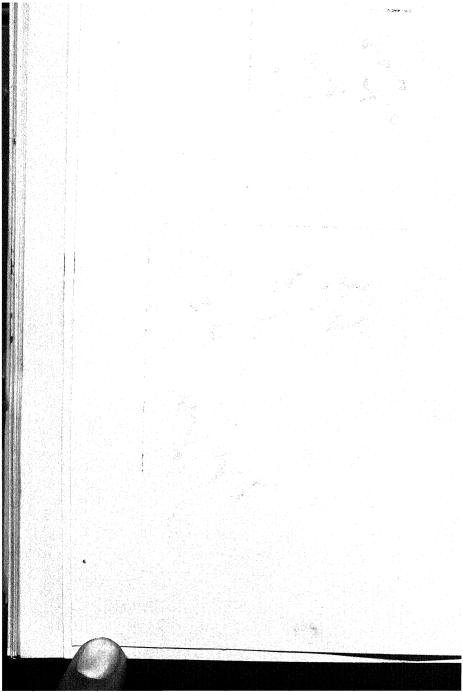



भूमराका गोंड पृ० **३**६३



सब लोगों ने मिलकर एक शक्ति को अपना नेता मान लिया था। यदि गुप्त लोग भी इसी प्रणाली का प्रयोग करते तो पौराणिक इतिहास-लेखक अधिक अच्छे शब्दों में उनका उन्नेख करता। मैं भी अपने देश के उक्त इतिहास-लेखक का अनुकरण करता हुआ कहता हूँ—'इस समय हम लोगों को गुप्तों के केवल अच्छे कामों का स्मरण करना चाहिए और उनके साम्राज्य-वाद को भूल जाना चाहिए।"

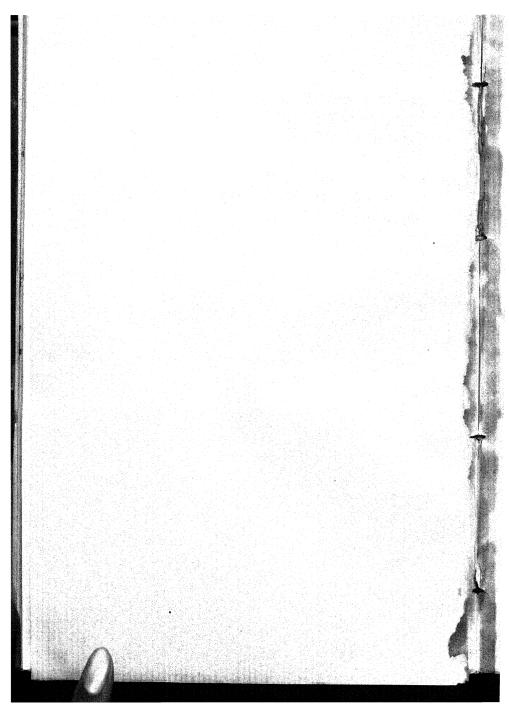

## परिशिष्ट क

दुरेहा का बाकाटक स्तंभ और नचना तथा भूभरा

( भूमरा ) के मंदिर

यह इतिहास समाप्त कर चुकने के उपरांत मैंने कुछ विशेष बातों का निश्चय करने के लिये एक प्रवास (दिसंबर १९३२ ) किया था। उसके परिणाम-स्वरूप जो बातें माल्म हुईं, वे यहाँ दी जाती हैं।

दुरेहा एक अच्छा बसा हुआ और रौनकदार गाँव है जो जासो के राजा साहब के केंद्र जासो से लगभग चार मील की दूरी पर दक्षिण की श्रोर है। यह जासो एक दरेहा का ग्रामिलेख छोटी सी बुँरेला रियासत है जो नागौद ( नौगढ़, मध्यप्रदेश के बघेलखंड के ) की सीमा पर है। किनंघम साहब दुरेहा गए थे, जहाँ उन्हें पत्थर का एक स्मृति-स्तंभ मिला था। उसका वर्णन उन्होंने अपनी Reports खंड २१, पृ० ६६, प्लेट २७ में किया है और उसे एक "प्राकृतिक लिंगम्" बतलाया है। उन्होंने उस पर खुदे हुए लेख को देखकर उसकी एक नकल तैयार की थी और उस स्मृति-स्तंभ का एक नक्शा भी बनाया था। तब से आज तक कोई वहाँ इस बात की जाँच करने के लिये नहीं गया कि किनंघम ने जो कुछ लिखा है, वह कहाँ तक ठीक है। मेरी समम में यह बात आई कि वह शिलालेख महत्त्व का है; और इसीलिये जब मैं श्रंतिम बार बुँदेल-खंड में घूमने गया था, तत्र मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि "द्रेदा"

कौन सी जगह है और कहाँ है, क्योंकि कनियम ने अपने वर्णन में उस स्थान का यही नाम इसी रूप में (Dareda) दिया था। मुभे सतना-निवासी अपने मित्र श्रीयुक्त शारदा प्रसाद्जी से मालूम हुआ कि उस गाँव का असल नाम दुरेहा है। मैं मोटर पर सवार होंकर वहाँ जा पहुँचा। वह स्मृति-स्तंभ उस गाँव की कची सङ्क के किनारे ही है और एक बनाए हुए चबूतरे के ऊपर है। वह लिंग नहीं है, बलिक स्तंम है। उसका जो रुख दक्किल की तरफ पड़ता है, वह तो खूब साफ और चिकना किया हुआ है, परंतु उसका पिछला भाग इतना खुरदुरा है कि जान पड़ता है कि उसी रूप में पहाड़ में से खोदकर निकाला गया था। जब मैं नचना से लौटकर त्राया था त्रौर उस त्रभिलेख की छाप लेने लगा था, तब द्धर्माग्यवश अँधेरा हो गया था और सब काम रोशनी जलाकर करने पड़े थे। वह लेख एक ही पंक्ति का है और उसके नीचे एक 🎋 चक है जिसमें आठ आरे हैं। यह चक वैसा ही है, जैसा रुद्रसेन के सिक्के और पृथ्वीषेण के गंज और नचना वाले अभिलेखों में है। किनंघम ने इसे देखकर इसकी जो नकल तैयार की थी, उसमें उसने वह लेख चक्र के ऊपर नहीं विलक नीचे दिया है। जान पड़ता है कि इसका जो चित्र उसने दिया है, वह स्वयं उस स्थान पर नहीं तैयार किया गया था, बल्कि वहाँ से आने पर केवल स्मृति की सहायता से बाद में तैयार किया गया था; क्योंकि उसमें ऊपर का लेख नीचे श्रीर नीचे का चक्र ऊपर कर दिया गया है और उस पत्थर का रूप भी ठीक-ठीक नहीं श्रंकित किया गया है। वह पत्थर गोल नहीं है।।

१. देखो प्लेट ४।

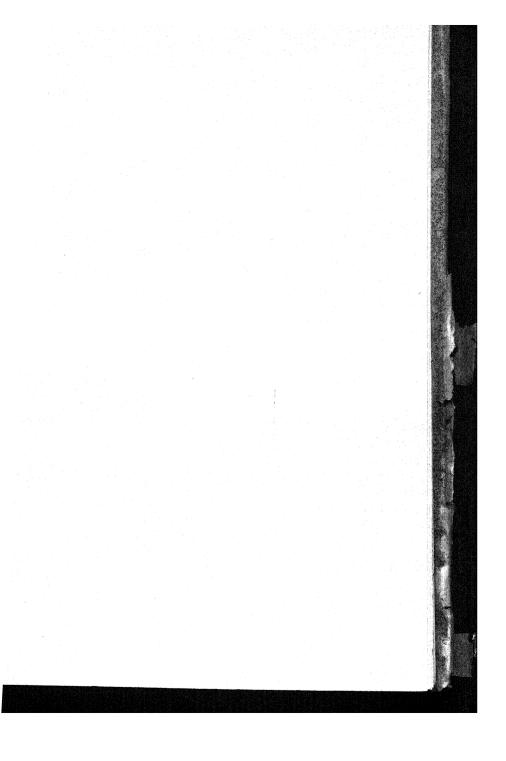











खुदे हुए श्रक्षरों में फ्रांसीसी खड़िया (French Chalk) भरकर विजली के तीत्र प्रकाश में उसका चित्र लिया गया था। परंतु श्रंधरे में में श्रक्षरों के रूप पूरी तरह से समम नहीं सका था, इसलिये तीसरा श्रक्षर पूरी तरह से नहीं भरा जा सका था; श्रोर उसका वाई श्रोर वाला शोशा (जो छाप में श्रा गया है ) छूट गया था। तीसरे श्रक्षर की दाहिनी तरफ पत्थर का कुछ श्रंश दृटा हुश्रा है, जिससे उस स्थान पर एक श्रक्षर होने का धोखा होता है। पत्थर की सतह कुछ ऊँची होने के कारण यह बात हुई थी। पत्थर पर श्रंतिम दो श्रक्षर श्रंधरे के कारण ग्रमसे विलक्ष खूट गए थे। परंतु छाप में वे दोनों श्रक्षर भी श्रा गए हैं। श्राकार दिखलाने के लिये मैं उस समूचे पत्थर का भी फोटो दे रहा हूँ। गाँव वालों ने उस पत्थर पर सफेदी कर दी है श्रोर उत्कीर्ण श्रंश के ऊपर सफेद रंग से कुछ श्रक्षर भी लिख दिए हैं। इसे श्राजकल लोग मंगलनाथ (शिव) कहते हैं।

यह अभिलेख "वाकाटकाना (म्)" पढ़ा जाता है और जान पड़ता है कि इसका संकेत नीचे दिए हुए उसी चक्र की ओर है जो वाकाटकों का राजचिह्न था। सारे लेख का अर्थ होगा—'वाकाटकों का चक्र"। यह स्पष्ट ही है कि यह पत्थर वाकाटकों के राज्य में ही गाड़ा गया था।

इसके अक्षर आरंभिक वाकाटक काल के हैं। इसका पहला अक्षर "व" पृथ्वीषेण के शिलालेख के "व" से पहले का है। दूसरा अक्षर "का" उसी पकार का है, जिस प्रकार का पृथिवीषेण के शिलालेख की उस छाप में है जो जनरल किनंघम ने अपने प्लेट

१. देखो प्लेट ५ ।

(A. S. R. खंड २१, प्लेट २७, दूसरा श्रभिलेख) में दी है। तीसरे श्रक्षर "ट" के अपर एक शोशा है और उसके नीचे की गोलाई श्रधिक विकसित नहीं है। चौथे श्रक्षर "क" के अपरी भाग में विशेष घेरा नहीं है और श्रंतिम श्रक्षर "न" का वह रूप नहीं है जो पृथिविषिण के श्रभिलेख में है और यह "न" श्रोर भी पहले का है। "म" भी पुराने ही दङ्ग का है। इस प्रकार इस लेख के श्रधिकांश श्रक्षर उन शिलालेखों के श्रक्षरों से पहले के जान पड़ते हैं, जो पृथिवीषण के समय में उत्कीर्ण हुए थे श्रोर जिनका श्रव तक पता चला है।

इस प्रदेश में जो महत्त्वपूर्ण प्राचीन स्थान हैं, उनका पारस-रिक श्रंतर भी मैं यहाँ बतला देना चाहता हूँ । नचना से लगभग पाँच मील की दूरी पर उत्तर-पश्चिम की स्थानों का पारस्परिक श्रोर दुरेहा है। भूभरा (भूमरा) से खोह पाँच मील (दक्षिण की ओर) पहाड़ी के श्चंतर उस पार है। गंज से भूभरा तेरह भील की दूरी पर है। खोह दक्षिण की श्रोर एक ऊँची पहाड़ी (ऊँचाई लगभग १४०० फुट ) के नीचे है और नचना उसकी उत्तरी ढाल के नीचे है। खोह तो नागौद रियासत में है और नचना अजयगढ़ में। दुरेहा जासो में है। आरंभिक शताब्दियों में दो बड़े कस्वे थे— एक तो उस स्थान पर था, जहाँ आजकल गंज नचना है; और दूसरा उस स्थान पर था, जहाँ आजकल खोह नामक गाँव है। ये दोनों कस्बे एक साथ ही बसे थे और एक पर्वतमाला इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ती भी थी और अलग भी करती थी; और उसी पर्वत के शिखर पर भूमरा का मंदिर था। इस "भूभरा" राज्द का श्रधिक प्रचलित श्रीर श्रधिक शुद्ध उचारण "भूमरा" है। यह मंदिर मक्तगवाँ (बीच का गाँव) के पास है श्रीर भूमरा गाँव से

डेढ़ मील की दूरी पर है। उस स्थान पर श्रीर नागौद में मैं जितने श्रादिमयों से मिला था, वे सब लोग इसका नाम ''भूभरा" ही बतलाते थे।

भूभरा गोंडों का गाँव है श्रोर इनकी श्राकृति वैसी ही होती है, जैसी भरहुत की मूर्तियों की है । भरहुत श्रोर भूभरा दोनों ही नागौद रियासत में हैं श्रोर एक से दूसरे की सीधी दूरी लगभग बीस मील है। दोनों के मध्य में उँचहरा है, जहाँ नागौद के राजाश्रों के रहने का किला है।

भूभरा के मंदिर के चारों ओर ईंटों की बनी हुई एक दीवार थी। मंदिर के अविशिष्ट अंश के चारों ओर एक चौकोर घेरे में हजारों ईंटें पड़ी हुई हैं। जिस जगह भूभरा की उत्कीर्ण ईंटें (पूर्वी फाटक पर) मैंने ईंटों, के ढेर की जाँच की थी, उस जगह की अधिकांश ईंटों पर मुक्ते लगभग सन् २०० ई० के ब्राह्मी अक्षर लिखे हुए मिले थे। मैं इस तरह की दो ईंटें पटने के अजायबघर में ले आया हूँ। उस मंदिर के बनने का समय निश्चित करने में इन ईंटों से बहुत कुछ प्रामाणिक सहायता मिल सकती है। नीचे की ओर खुरदुरे भाग पर एक ईंट पर "दर्व-आरा (ल)" लिखा हुआ है और दूसरी ईंट पर पहली पंक्ति में "द वें" और दूसरी पंक्ति में 'आराला" लिखा है । "दर्व" का अर्थ होता है—साँप का फन;

१. देखो प्लेट ६; स्त्रियों की त्राकृतियाँ श्रौर भी श्रधिक मिलती-जुलती होती हैं।

२. देखो प्लेट ७ श्रौर ८; ईंटों की सतह इसलिये कुछ छील दी गई है जिसमें फोटो लेने में श्रचर साफ श्रावें।

श्रीर श्राराल या श्राराला का ऋर्थ होता है-वृत्त की श्रवधा या श्रारा; श्रीर यह शब्द संस्कृत श्रराल से निकला है। ये चिह्नित ईंटें वास्तव में मेहराबी ईंटें हैं। जान पड़ता है कि आरा का अर्थ है—मेहराव में लगने वाली गावदुम ईंट या पत्थर; श्रौर घोड़े की नाल के आकार की मेहराब का हिंदू वास्तुकला में पारिभाषिक नाम "आराला" था। दर्व आराल या तो मेहराव की आकृति का सूचक न/म था और या उस स्थान का सूचक था जिसमें नाग-मृतियों के फन रहते थे। एक ईंट की चिकनी सतह पर एक बड़े अक्षर "भा" के अंदर एक छोटा सा स्पष्ट "भू" बना हुआ है। इस बड़े अक्षर "भा" के बाद एक छोटा सा "रा" है और तब त्रनुस्त्रार-युक्त "य" है। सब मिलाकर "भूभारायम्" पढ़ा जाता है, जिसका अर्थ होता है—"भूभारा में।" दूसरी ईंट में ऊपर की श्रोर बाएँ कीने पर 'श्रा' श्रोर दाहिने कोने पर ''रा'' है। उनमें मंदिर का ठीक रास्ता बतलाने के लिये तीर के निशान बने हैं। इन ईंटों का आकार वैसा ही है, जैसा मेहराव में लगाई जानेवाली गावदुम ईंटों का होता है। इनमें से एक ईंट की नाप तो ७"×द"×६" है (यह एक तरफ से दूटी हुई है; इस समय ६' है; परंतु मूलतः कदाचित् दूसरी त्रोर की तरह न' ही रही होगी ) और इसकी मोटाई २३ हैं; श्रीर जिस मसाले से यह बनी है, वह बहुत मजबूत है। दूसरी ईंट प'×(७, दूटी हुई है) ह" है। जान पड़ता है कि ये ईंटें पहाड़ी के नीचे बनी थीं और मुमारा के लिये थीं; और जिस पहाड़ी पर यह मंदिर बना था, जान पड़ता है कि उसका नाम भूभारा था। कदाचित् कई श्रलग-श्रलग इमारतों के लिये बहुत सी ईंटें एक साथ ही बनी थीं; श्रीर जिस स्थान की इमारत के लिये जो ईंटें बनी थीं, उस स्थान का नाम उन ईंटों पर श्रंकित कर दिया गया था।

#### भूभरा ( भूमरा ) की हैंट

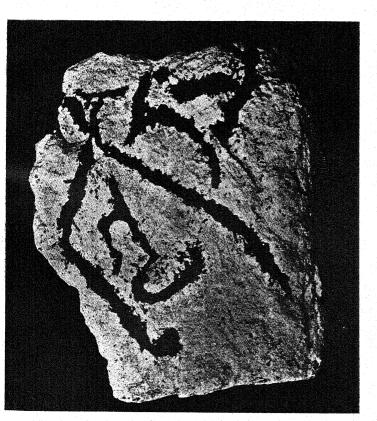

श्रगला भाग



भूभरा ( भूमरा ) की ईंट

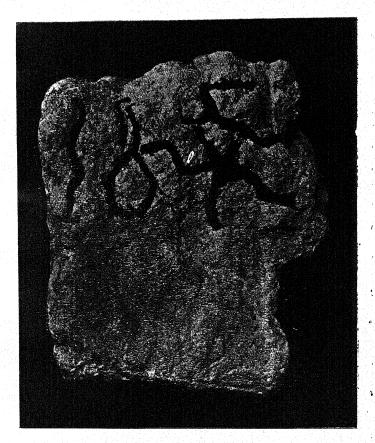

पिछ्ला भाग

प्रः ३६.६

भूमरा मंदिर के जो पत्थर इस समय बचे हुए हैं, उन पर कोई केख नहीं है और इसी लिये मंदिर का समय निश्चित करने में ईटों पर के लेख बहुत उपयोगी हैं। यह मंदिर सन् २०० ई० के बाद का किसी तरह नहीं हो सकता; और जैसा कि अक्षरों के रूपों से निश्चित रीति पर सूचित होता है, वह मंदिर सन् १४० - २०० ई० के लगभग का होना चाहिए।

मंदिर में जो मुख-लिंग उस समय जमीन पर लेटा हुआ पड़ा है, उसका नाम मफगँवाँ और उसके आस-पास के स्थानों में प्रच-लित अनुश्रुति के अनुसार भाकुल देव है। भाकुल देव जान पड़ता है कि इसका असली नाम भार-कुलदेव था, जिसका अर्थ होता है भार-वंश का देवता। ईंटों के समय से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह वही शिव-लिंग होगा, जिसके भार-शिव राजा के द्वारा स्थापित होने का उल्लेख वाकाटक शिलालेखों में है। जो हो, परंतु यह भार-शिवों के ही समय का है।

इसके आस-पास के कुछ स्थानों के नाम भी इसी प्रकार के हैं, यथा—भरहता और भरोली। सतना के पास भरजुना नामक एक स्थान है, जहाँ बहुत सी भर श्रीर भार से युक्त प्राचीन मूर्तियाँ पाई जाती हैं। उसी क्षेत्र स्थान नाम में और इसी प्रकार के नामों वाले स्थानों के वीच में सुप्रसिद्ध भरहुत नामक स्थान भी है।

भूभरा (थारी पाथर ) के सीमा सूचक स्तंभ-श्रभिलेख से, ६

जो इस समय जंगलों में है, यह सूचित होता है कि गुप्त काल में
गुप्त-साम्राज्य और वाकाटक राज्य के मध्य
इस क्षेत्र में अनुसंघान में भूभरा (गाँव) था। भूभरा और ममगँवाँ
होना चाहिए घने जंगलों में हैं। जब हम लोग लौटने लगे
थे, तब हमने देखा था कि जिस रास्ते से हम
लोग आएथे और वापस जारहे थे, उसी रास्ते पर हम लोगों के आने
के बाद बड़े-बड़े चीतों का एक जोड़ा गया था, क्योंकि उनके पैरों
के ताजे निशान वहाँ साफ दिखाई देते थे। मुमे सूचनाएँ मिली हैं
कि उस पहाड़ी पर इस समय भी इसी तरह के और कई मंदिर
वर्तमान हैं। इस पहाड़ी पर अच्छी तरह अनुसंधान होना
चाहिए।

भूभरा वाले मंदिर पर आज-कल की वर्बरता के कारण बहुत स्रियाचार हुआ है। उसका शानदार दरवाजा, चौखटे के पत्थर और मूर्तियाँ आदि लोग उठा ले गए हैं। वर्बरता मतलब यह कि सारा मंदिर ही बिलकुल ढा दिया गया है। इसके कुछ श्रंश तो ले जाकर कलकत्तों के इंडियन म्यूजियम में पहुँचा दिए गए हैं और कुछ उचहरा के किले में ले जाकर रख दिए गए हैं, जहाँ बहुत से श्रंश नागीद की काउन्सिल के प्रेंसिडेंट लाल साहब महाराज कुमार भारगवेंद्र सिंहजी की छपा से सौभाग्यवश बच गए हैं और सुरक्षित हैं। पर हाँ, वे सब तितर-बितर हैं। सुंदर मुख-लिंग जंगल में एक ऐसे मंडप में बिलकुल फेंका हुआ पड़ा है जो बड़े दरवाजे के हटा दिए जाने के कारण बिलकुल जीर्ण-शीर्ण हो गया है। उस मंदिर की वे मूर्तियाँ भी लोग वहाँ से उठा ले गए हैं, जो

भूभरा ( भूमरा ) की ईंट

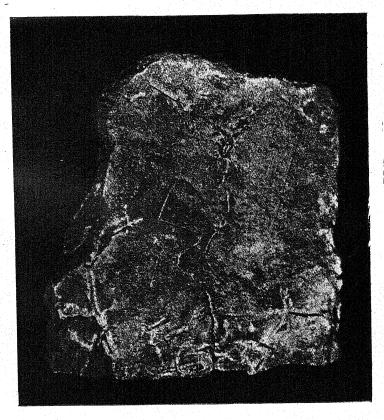

श्चगला भाग

# भूभरा (भूमरा) की ईंट

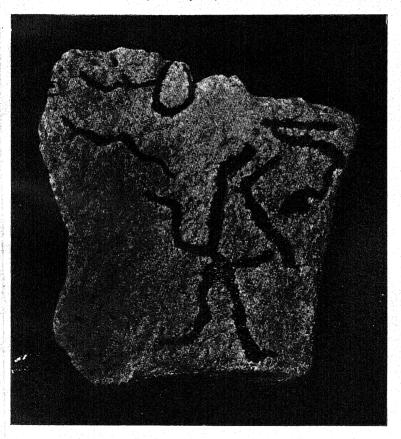

पिछला भाग

चारों श्रोर कतार से रखी हुई थीं । यह भरहुत की वास्तु-कला श्रोर उस हिंदू श्राकारप्रद कला के बीच की शृंखला है, जिसका बाद में फिर से उद्धार किया गया था; श्रोर भरहुत के मंदिर की जो दुईशा हुई है, उससे भी कहीं बढ़कर इसकी दुईशा हुई है।

नचना के मंदिर की इससे भी और अधिक दुर्दशा हुई है। इधर कुछ ही वर्षों के अंदर प्रसिद्ध पार्वती-मंदिर की बाहरी दीवारें पूरी तरह से दह गई हैं । इसी नचना पार्वती-मंदिर के कुछ पत्थरों आदि से एक स्थानीय ब्राह्मण ने शिव-मंदिर के शिखर के एक अंश की मरम्मत करा दी हैं. और उस ब्राह्मण के संबंध में यह कहा जाता है कि उसे नचना में घड़ों से भरी हुई सोने की मोहरें मिली थीं। पार्वती-मंदिर की दीवारें चट्टानों और खोंहों की नकल पर बनाई गई थीं; परंतु अब वे पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं और उनमें की पशुओं की वे मूर्तियाँ, जो हिंदू आकार-निर्माण कला के सबसे अधिक सुंदर नमूने हैं, या तो जमीन पर इधर-उधर

१. जब लाल साहब का ध्यान मंदिर की वर्तमान अवस्था पर दिलाया गया, तब उन्होंने कृपा करके यह वचन दिया है कि इस समय जो कुछ बचा हुआ है, उसे रिच्चित रखने का वे उपाय करेंगे।

२. देखो माडर्न रिब्यू, कलकत्ता, अप्रैल १६३३, जिसमें इसका चित्र दिया गया है।

१. देखो प्लेट ९, शिखर-मंदिर के सामने का जो कमरा है, वह बहुत हाल का बना है। फोटो लिए हुए पार्श्व में दिखाई देनेवाला शिखर वहीं है जो मंदिर के साथ बना था, उसका केवल बिल्कुल ऊपरी भाग हाल का बना हुआ है।

पड़ी हुई हैं श्रीर या लोग उन्हें उठा ले गए हैं। उनमें से कुछ मूर्तियाँ मेरे एक मित्र ने किसी तरह बचाकर रख ली हैं।

पार्वती का मंदिर और शिव का मंदिर दोनों एक ही कारीगरों के बनाए हुए हैं और एक ही समय के हैं। मि० कोडरिंगटन का यह कथन ठीक नहीं है कि शिव के मंदिर का शिखर बाद का और अलग से बना पार्वती श्रीर शिव के हुआ है (Ancient India पू॰ ६१)। मंदिर मैंने उन मंदिरों को खूत्र अच्छी तरह देखा है और उसके संबंध में एक ऐसे इंजीनियर की विशिष्ट सम्मति भी मुमे प्राप्त है, जिन्हें मैं अपने साथ वहाँ ले गया था। भारतवर्ष में इस समय जितने मंदिर वर्तमान हैं, उनमें से यह शिखर-मंदिर सबसे पुराना और पहले का है और अपने उसी रूप में वर्तमान है, जिस रूप में वह पहले-पहल बना था। उसमें की नकाशी और वास्तुकला-संबंधी दूसरी कारीगरियाँ गुप्त कला तथा उसके वाद की कला के पूर्व-रूप हैं। लिंग में जो शिव के मुख बने हुए हैं, वे परम उत्कृष्ट हैं । उनमें से एक मुख भैरव रूप का सूचक है और उसके तालू की सफाई आश्चर्यजनक है और उसकी बढ़िया कारीगरी का पता उस पर हाथ फेरने से चलता है। मैं आशा करता हूँ कि कोई कलाविद् उस स्थान पर पहुँचकर उस मंदिर ब्रोर उसमें की मूर्त्तियों का खूब अच्छी तरह अध्ययन करेंगे श्रौर इमारतों तथा खँडहरों को बचाने का सरकारी तौर पर कोई प्रयत्न किया जायगा।

१. देखो प्लेट १०।



भार-शिव (चतुमुंख) मंदिर श्रामलक के ऊपर का अंश श्रीर श्रागे का बरामदा हाल में बना है



पावेती-मंदिर की एक खिड़की, खज़्री नकशा पृ० ४०३

नचना की इमारतों का समय शिव की श्राकृति देखकर बहुत अच्छी तरह किया जा सकता है। दक्षिण की श्रोर जो मुख है, वह भैरव का है। भार-शिव लोग शिव को नचना के मंदिरों का उपासना उसके शिव या कल्यागाकारक रूप में ही करते थे। भूभरा और नकटी समय ( खोह ) में श्रीर एक दूसरे स्थान पर, जिसका पता मैंने लगाया था ( देखो आगे ), सब जगह शिव का वही रूप देखने में आता है। परंतु इसके विपरीत वाकाटक रुद्रसेन प्रथम शिव की उपासना उसके महा-भैरव रूप में करता था (Gupta Inscriptions पू० २३६)। मुख्य मंहप में भैरव की मूर्त्ति स्थापित करना वर्जित था (न मूलायतने कार्यो भैरवस्तु ••। मत्स्यपुराण २४८ १४)। इसीतिये हम देखते हैं कि भैरव की वह विकट मूर्ति (तीक्ष्णनासाप्रदशनः करालवदनो महान्। उक्त २४८ १३) दूसरी मूर्तियों के साथ मिलाकर बनाई गई है । इसी प्रकार के दो और भैरव शिव जासो में मिलते हैं। उनमें से एक तो गाँव में एक चबूतरे पर है और उसी लाल पत्थर का बना हुआ है, जिसकी भूभरावाली मूर्तियाँ बनी हैं और दूसरा जासोवाले मंदिर में काले पत्थर का बना हुआ है (जो किसी अास-पास के स्थान से लाकर वहाँ स्थापित कर दिया गया है )। नचनावाले मंदिर रुद्रसेन प्रथम के समय के हैं; क्योंकि पृथिवीषेण शिव की उपासना महेश्वर रूप में करता था ( Gupta Inscri-

१. देखो प्लेट ११।

२. देखो प्लेट १० में दिखलाए हुए दोनों मुख। गर्भ-ग्रह में ऋँ वेरा रहता है, पर खिड़ कियों से प्रकाश आता है। यह फोटो बहुत किटनता से लिया गया था।

ptions पृ० २३७)। पार्वती-मंदिर की खिड़िकयों में से एक में खजूर के पेड़ के तनेवाली तर्ज हैं। यह तर्ज भूभरा में विशेष रूप से दिखाई देती हैं; स्व० श्रीयुक्त राखालदास बनर्जी ने बतलाया था कि बनावट श्रीर मसाले श्रादि के विचार से पार्वती श्रीर भूभरावाले मंदिर बिलकुल एक ही हैं (Memoir नं० १६, पृ० ३)। नवनावाला मंदिर गुप्त कला से बहुत मिलता-जुलता हैं; वह मानो गुप्त कला तथा भूभरा के बीच की शृंखला है।

भूभरा गाँव के पास एक कूएँ से सटे हुए वृक्ष के नीचे मुभे एक मुख लिंग मिला था, जो उसी समय का बना हुआ है, जिस समय भूभरा-मभ्गँवाँ का भाकुल देववाला नई खोजें मंदिर बना थारे। गंज और नचना के बीच में मुभे पत्थर का एक चौकोर मंदिर मिला था, जिसमें एक बावली पर कुछ मूर्तियाँ भी थीं; और उनकी बनावट की सब बातें ठीक वैसी ही हैं, जैसी नचनावाली मूर्तियों की हैं। उस मंदिर में एक सादा लिंग है जिस पर कोई मुख नहीं बना है। वह स्थान चौपाडा कहलाता है।

नागौद के लाल साहब तथा दूसरे लोगों से मैंने कई ऐसी

१. देखो प्लेट ६।

२. देखो प्लेट ११; यह एक विलक्ष्ण बात है कि गया जिले में टिकारी के पास कोच नामक स्थान में मुझे इसी प्रकार की एक श्रौर मूर्त्ति मिली थी, यद्य विवह परवर्त्ती काल की बनी हुई थी। इससे यह स्चित होता है कि भार-शिवों का प्रभाव मगध तक पड़ा था।

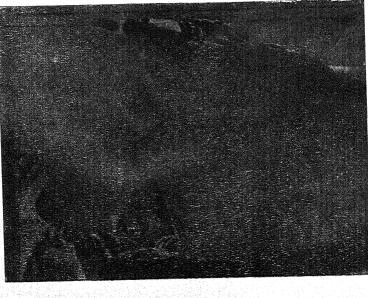

वाकाटक शिव

भार-शिव शिव-मूर्ति

न्दना में भैरन शिन ( चतुर्भुख लिंग ) के दो मुख



सूभरा ( सूमरा ) शिव(एक-मुखलिंग ) मंदिर में १० ४०६



स्थानीय अनुश्रुतियाँ सुनी थीं जो वहाँ उँचहरा, नचना और नागौद में राज्य करनेवाले राज्यकुलों के प्राचीन राजकुलों के संबंध में प्रचित थीं। कहा जाता है कि संबंध में स्थानीय नागौद और नचना के पुराने शासक भर श्रनुश्रुतियाँ थे श्रोर उँचहरा के शासक संन्यासी थे। ऐतिहासिक दृष्टि से ये संन्यासी वहीं हैं

जो शिलालेखों त्रादि में "परिव्राजक महाराज" कहे गए हैं; और भर लोग संभवतः भार-शिव होंगे। इतिहास में चँदेलों के समय से, बिल्क हम कह सकते हैं कि गुप्तों के समय से, आज तक भर राजवंश के लिये कहीं कोई स्थान नहीं है—इतने दिनों के बीच में किसी भर राजवंश ने वहाँ शासन नहीं किया था। यह हो सकता है कि महाराज जयनाथ और उसके परिवार के लोग, जो परिव्राजकों के पड़ोसी थे, भार-शिवों की एक शाखा रहे हों।

भूभरा में कोई भर गाँव नहीं है। परंतु लाल साहब ने, जो नागौद के स्वर्गीय राजा साहब के दत्तक पुत्र हैं और उस जमीन का चप्पा चप्पा जानते हैं, मुक्तसे कहा था कि इस राज्य के भर लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं और निम्न कोटि के क्षत्रिय माने जाते हैं। भार-शिवों के साथ उनका संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं तो यही समझता हूँ कि भार-शिवों के साथ उनका कोई संबंध नहीं था।

भरहुत में मैंने एक यह प्रवाद भी सुना था कि किसी समय वहाँ कोई तेली-गंश भी राज्य करता था। इस तेली वंश से लोगों का मतलब शायद तेलप से होगा, जैसा कि गाँगू झौर तेली (गांगेयदेव झौर तेलप) वाली कहावत में तेलप का तेली हो गया है।



एक-मुख-लिंग नकटी की तलाई, खोह



स्पा एक मुख लिंग शिव गाँव के पास दृज्ञ के नीचे

30 X 0B

# परिशिष्ट ख

## मयूरशर्मन् का चंद्रवल्ली वाला शिलालेख

मैसूर के पुरातत्त्व विभाग की सन् १९२९ की सालाना रिपोर्ट, जो सन् १६३१ में प्रकाशित हुई थी, मुमे उस समय मिली थी जब कि मैं यह इतिहास लिखकर पूरा कर चुका था। उस रिपोर्ट ( पृ० ४० श्रीर उससे श्रागे ) में डा० एम० एच० कृष्ण ने मयूर शम्भेन् का एक ऐसा नया शिलालेख प्रकाशित किया है, जिसमें मयूरशर्म्भन् का नाम स्पष्ट रूप से मिलता है। इस शिलालेख का मिलान मलबह्मी वाले उस कदंब शिलालेख के साथ किया जा सकता है, जिसमें मैंने मयूरशर्मन् का नाम पढ़ा है (देखो § १६१)। दोनों में ही उसका नाम मयूरशम्मेन लिखा है। यह नया मिला हुआ शिलालेख चीतलहुग के किले के पास चंद्रवल्ली नामक स्थान में एक भील के किनारे उसके बाँध पर खुदा हुआ है श्रीर तीन संक्षिप्त पंक्तियों में है। डा० कृष्ण ने उसमें कई भौगो-लिक नाम पढ़े हैं; यथा-पारियात्रिक, सकस्था ( न ), सियन्द्क, पुणाट, माकेरी । उन्होंने उस पत्थर का फोटो भी दिया है, जो कुछ स्थानों पर बहुत ही अस्पष्ट है और हाथ से तैयार की हुई अक्षरों की एक नकल भी दी है। उस फोटो को देखकर मैंने डा॰ कृष्ण का दिया हुआ पाठ जाँचा है: और मेरी समक्त में उस पाठ में कुछ सुधार की त्रावश्यकता है।

डा० कृष्ण ने पहली पंक्ति का जो पाठ दिया है, उसेमैं। पूरी तरह से ठीक मानता हूँ। वह इस प्रकार है—

१ -- कद्म्बाणाम् मयूरशम्मणा (विणिम्मि) श्रम्

दूसरी श्रौर तीसरी पंक्तियों का पाठ उन्होंने इस प्रकार ! दिया है—

२—तटाकं दूभ त्रेकूट अभीर पह्नव पारि-

३ - यात्रिक सकस्था (गा) सयिन्दक पुनाट मोकरिगा

डा० कृष्ण ने इन पंक्तियों का अनुवाद इस प्रकार दिया है —

( मयूरशर्म्भन् ) जिसने त्रेकूट, श्रमीर, पल्लव, पारियात्रिक, सकस्थान, सियन्दक, पुणाट और मोकरि को परास्त किया था।

परंतु "मोकरिणा" का अर्थ होगा, मोकरि के द्वारा अर्थात् मयूरशम्मन् मोकरि के द्वारा । "मोकरिणा" वास्तव में मयूर-शम्मन् के विशेषण के रूप में हैं । इसके सिवा "दुभा" का अर्थ "परास्त किया था" नहीं हो सकता । जान पड़ता है कि यह पाठ शुद्ध नहीं है । फोटो को देखते हुए मेरी समक्ष में इन दोनों पंक्तियों का पाठ इस प्रकार होगा—

( चिह्न — पहली श्रोर दूसरी पंक्ति के बीच में सूर्य श्रोर चंद्रमा के चिह्न हैं जो चिरस्थायित्व के सूचक हैं।)

२—तटि [.] कांची-त्रेकूट-ऋाभीर-पल्ल [पु] री

३—[ याति ] केणसातहनिस्थ-सेंद्रक्-पुरि-दमनकारि [ णा ]।

तीनों पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा-

कदंबों में के मयूरशर्मन् ने, जिसने कांची और त्रेकूट (त्रिकुट)—अर्थात् आभीरों और पल्लवों की राजधानियों—पर चढ़ाई की थी और जिसने सातहनी के पास में सेंद्रक राजधानी का दमन किया था, यह बाँध बनवाया था।

१. श्रथवा शातहनी में।

पहली दोनों राजधानियाँ क्रमशः पल्लवों और आभीरों की थीं। शिलालेख में उनका क्रम गलत दिया है; त्रेकूट का उल्लेख करके लेखक ने उसके बाद आभीर रख दिया है। जान पड़ता है कि सेंद्रक केंद्र सातहनी में था, और यह बात हम पहले से ही जानते हैं कि सातहनी एक प्रांत का नाम था। लेख में राजधानियों के ही नाम दिए गए हैं, इसलिये मैं सममता हूँ कि सातहनी भी किसी कस्बे का ही नाम होगा।

डा० कृष्ण ने "तटी" में दीर्घ ईकार की मात्रा तो देखी थी (पृ० ४४), परंतु उन्होंने उसे "ट" के साथ न पढ़कर उसके आगेवाले "क" के साथ मिला दिया था। उन्होंने अपनी नकल में पहलव के बाद लिखा तो "पु" ही है, परंतु उसे पढ़ा "प" है, और इसी के फल-स्वरूप उन्होंने "पारियात्रिक" पाठ रखा है। उसके बादवाले "ण्" पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। अपने "सकस्थाण्" में उन्होंने जिसे "क" माना है, वह स्पष्ट रूप से "त" है। "ह" और "नि"—जो उसके बाद के दो अक्षर हैं— को उन्होंने पूरी तरह से बिलकुल छोड़ ही दिया है। सेंद्रक में के एक शोशे को उन्होंने "य" का एक अंश मान लिया है जो वास्तव में वहाँ है ही नहीं। "र" पर इकार की मात्रा है, जिसे डा० कृष्ण ने अपने पुणाट में का "णा" पढ़ा है। अक्षर के अंत में दाहिनी और जो एक सीधी रेखा मान ली गई है, वह अक्षर का कोई अंग नहीं है; और यह बात वृहत्प्रदर्शक ताल की सहायता से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।

यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि मयूरशर्म्भन ने उस समय तक कोई राजकीय उपाधि नहीं धारण की थी। लिपि के विचार से इस शिलालेख का काल सन् ३०० ई० के लगभग होगा। श्रागे चलकर "र" का जो चालुक्य रूप हुआ था, वह सेंद्रक में दिखाई देता हैं। डा० कृष्ण ने इसका जो समय (सन् २४० ई०) निश्चित किया है, वह अपनी गलत पढ़ाई के कारण किया है।

डा० कृष्ण ने जो यह शिलालेख ढूँढ़ निकाला है, उसके लिये श्रौर उसमें के जो श्रधिकांश श्रक्षर पढ़े हैं, उसके लिये हमलोग उनके कृतज्ञ हैं। इसमें श्रवश्य ही उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ा होगा।

## परिशिष्ट ग

#### चंद्रसेन और नाग-विवाह

चंद्रसेन ( पृ० २४६, २५४ )—जो यह कहा गया है कि चंद्रसेन गया जिले का एक शासक था, उसके संबंध में देखों कि चंद्रसेन गया जिले का एक शासक था, उसके संबंध में देखों कि चंद्रसेन छित Reports खंड १६, पृ० ४१-४२। जनरल कि चंद्रम ने धरावत ( कौवाडोल के पास के एक गाँव ) में यह प्रवाद सुना था कि यहाँ किसी समय चंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था, जिसकी बनवाई हुई चंद्र-पोखर नामक भील, जो २००० फुट लंबी और ५०० फुट चौड़ी है, अबतक मौजूद है। कहा जाता है कि उसने एक अप्सरा के साथ विवाह किया था। वह बौद्ध विद्वान गुग्रमित से पहले हुआ था ( पृ० ६५ )। धरावत में किनंधम ने ऐसी मोहरें खोद निकाली थीं, जिनपर गुप्त-कालीन अक्षर थे।

नाग-विवाह और कल्याणवर्मन् का विवाह ( पृ० २४६-२५५ )—कल्याणवर्मन् के विवाह में एक यह विलक्षणता थी कि वह अपना विवाह करने के लिये मथुरा नहीं गया था; बल्कि वधू ही पाटलिपुत्र में लाई गई थी। यह नागों की ही एक प्रथा थी कि कन्या-पक्ष के लोग कन्या को लेकर वर-पक्ष के यहाँ जाते थे और वहाँ उसका विवाह करते थे, जिसका पता श्रीयुत हीरालाल जैन ने पुष्पदंत के लिखे हुए अपने णाय (=नाग) कुमार-चरियु के संस्करण में लगाया है। यह प्रथ करंजा प्रथ-

माला में सन् १६३३ में प्रकाशित हुआ था। देखो उक्त प्रथ की भूमिका पृ० २७।

विशेष—मैंने ऊपर "अजंटा" रूप दिया है, जो मैंने विसेंट स्मिथ कृत Early History of India पृ० ४४२ से लिया था। परंतु अब मैंने इस बात का पता लगा लिया है कि इसका शुद्ध उचारण "अजंता" है, "अजंटा" अशुद्ध है।





### शब्दानुक्रमणिका

Z

श्रंग २८६ श्रांतक २६० द्यांतर्वेदी ६५, ६७ ग्रंघक दृष्णि ३१६ श्रंबाला ६१, ६८ खचलवर्मन १६४ श्राच्युत ६२, ६५, ६७, १४४, २४६, २४७, २६३ श्रजता ७४, १११, ११८, १२६, १३७, १४०, १४१, १७८, १८३, १८५, १६०, १६२, १६४, १६४, ४१४ ग्रजयगढ़ २८, ॰११८, १२३, 235 श्रिविद्याता महारिका १३६, १४० ग्रिधिष्ठान ३४८ श्रनंतपुर ३७१ श्रनाम २६० श्रनुगंगा प्रयाग २२६, २३०, २३४, २४५ श्रपभंश ११२

२७

श्रपरांत १८७, १८८, १८६, १६१, १६७, २३८, ३०४, श्रफगानिस्तान ७६, १६६, २३३, २४४, २४५, २७१, २६५ श्रव्यालेह २२१ ध्यभिधान चिंतामिण ६१, २१३ श्रमिधान राजेंद्र २८ श्रमिषेक नाम ११७ श्रमिसार १६४ श्रमरकंडक २१८ श्रमरावती १२५, १३६, १६३, ३२०, ३३०, ३३५ श्रमच्शतक ७० श्रमोघ वर्ष ३८० श्रयोध्या ४०, १४८, २२०, २२१, श्रयवर्मन-दे० 'श्रिरवर्मनेंन" ग्ररह २१३ श्चरावली २७७ ग्रारिवर्मन ३६९, ३७०, ३७१, ३७२ णर्थशास्त्र १०२, ३०७ अदेशिर ६१

श्चर्बद २३२ म्रार्ब्द-मालव २७४ ग्रलबेरूनी ८४, ६३, २१८, ३६२ श्रलवर २७५ श्रवंती १४१, १६६, १८६, २२५, २३२, २७६, २७७, २७८, ३२५ श्रवधि ५३ श्रवमुक्त २५१, २५६, २५७ श्रविनीत कोगिया ३७०, ३७१ श्रशोक १६४, ३३०, ३३२, ३५० श्रशोक स्तंभ २५१ श्चश्वघोष २२१ श्रश्रत्थामा ३३८, ३३६, ३४६ श्रश्वमेघ यज्ञ १०, १२, ५६ न्त्र्रहिच्छत्र २२, ३५, ३७, ५६, ंदर, ६५, ६७, १०३, २४७**,** २४८, २६५, ३६७

#### आ

স্থান্ন १२, १४, ८६, ८७, ११८, ११६, १२६, १४१, १५२, १५६, १६०, १६१, १६२, १६३, १७०, १७३, १८६, १६१, १६७, २०२, २२७, २३१, २३५, २४४, २५०, २५२, २५३, २५६, २५८, २६७, ३०२, ३०३, ३२६, ३३३, ३३४, शांध्रमृत्य ३०१ श्चांघ्र श्रीपार्वतीय ३०२ श्रांघ्र सातवाहन २०७ श्रागरा २७५ श्चात्मनिवेदन २७० श्रादिराज २१० श्रानंद ३२१ ग्राव् २७४ ग्रामीर ८७, ६८, १६०, १६८, १६६, १६२, २०२, २०३, २३२, २३८, २४३, २७३, २७५-२७८, २६६, ३००, ३०१, ३०३, ३०४, ३१६-३१६,३२६,३६१,४१०, 888 श्रामोहनी १८ श्राराला ४०० श्रार्जुनायन —दे० 'श्रार्युनायन' श्चार्यवर्मन १६४ श्रार्युनायन १६८, २७२, २७५ ग्राशी २६५ त्रावंत्य १६०, २४३, २७६ श्राव २५६ श्रावमुक्त २५६

**इ** इंडो-ग्रीक २⊏३, २⊏४ इंडोनेशिया २६४ इंदौर ६२, १५४ इंदौरखेंड़ा १४, १६, ३४, ५७, ६१, ६५, ६७ इंद्र ६६ इंद्रदच १८७ इंद्रद्वीप २८७, २८६ इंद्रपुर १४, २२, ६४, ६५, ६७ इस्पुर १४, २२, ६४, ६५, ३०५ ३२६, ३३१, ३३४, ३२८, ३४४, ३४६, ३६०, ३६२, ३६७, ३७६ इलाहाबाद ३२, ५३

ई

ईश्वरवम्मीन १६४ ईश्वरसेन २०२, ३१६-३१८, ४०२,४०७

ਵ

उँचहरा १०८, २०४, ३६६
उभ्रमेन २५४, २५७
उन्छ-कल्प १०८, २०१, २०४,
२०५
उड़ीसा ६३,१५६, १६१,१६३,
२३३, २३५
उत्तमदात २१,२४
उत्तरी सरकार २३६

उदयगिरि ११०, १७६, १६३, २२२, २७६ उदयेन्दिरम् ३५३, ३५८ उनियारा ६६ उपायन २७०

雅

ऋषिक २९५

Ų

एटा ३४ एड्क (बौद्ध स्तूप ) ८६ एरडपछी २५५, २५७ एरन ६७, ६८, ६६, १०६, १७६, १८२, २२२, २६६, २५६, २६०, २६१, ३८०, ३८६ एलन, मि० १६७, १६८

ऐ

ऐयंगर ३६८ ऐयर ३६८ ऐरक ६६ ऐरिकिशा ६८ ऐहील १६७ श्रो

श्रोड़छा ८, १२५ श्रोड़ २३१, २३४ श्रोमगोड ३४८

यो

श्रीरंगजेब १०३

क

कंगवर्मन १७१, १८३, २४१-२४४, ३७६, ३७७ कंतित ५२, ५४ कंदसिरि ३२२ कंबोडिया २८८, २६३, ३८२ ककुतस्थ १८६, १८८ ककड़ बाट २१५ कच्छ १६९, २८५ काव वंश १४, १६, २०७ कथा सरित्सागर ८५ कदंब ११६, १२४, १७०, १७१, १८६, १६७, २४०, २४१, २४२, २५२, ३४४, ३६१, ३६७, ३७१, ३७३, ३७६, ३७७, ३८१, ४१० कदंब राज्य ११७, १५२ कनक २३२, २३६, २४०, २४३, ३७७ C 33 12 13

किनियम २०, ३४, ३५, ३८, ४१, प्र४, प्र६, प्र७, ६प, ७१, ६७, २०५, २०६, १२१, ११३, १३०, १४७, १४८, १६८, १८२, १६६, २००, २३५, २५८, ३६५. ३६७, ४१३ कनिष्क १७, ५१, ७६, ८०, ६३, २०६, २१६ कन्नौज ३४, ५२ कन्या-हान २७०, २७१ कन्हेरी १६१, ३०४, ३०६, ३१२ कयना १२५ करं जा ग्रंथमाला ४१३ करवार ३०६ ककोंट नाग ५३, ७२ कर्कोट नागर ६६, १०२, १०४-१०६, २७३ कर्गाटक ११७, ११८ कर्त पर २६८ कर्पटी ७०, ७१ कलचुरी २०२ कलिंग १४१, १६१, १६३, १७०, १८६, १६१, १६७, २३१, २३५, २३६, २३७, २३८, २५०, २५३, २५५, २६६, ३३६ कलिंग नगर २५५ कलिंग माहिषिक महेंद्र २३३

कल्कि ८५, २८४ कल्यागा महारथी २६६ कल्यारावर्मन ६७, २११, २१५, . २१८, २१६, २४८, २६३, ४१३ कसेरमत् २८७, २८८ काँकेर २३५, २५५ काँगड़ा ६३, २६८, २६६ कांचनका २८ कांचनीपरी २८, १३० कांची १७३, २४१, २५१, २५२, २५४, २५५, २५६, २५७, ३३२, ु ३४४, ३४६, ३६०, ३६१, ३६२, ३६४ कांचीपुर ३४५, ३४७, ३४८ कांतारक २३४, २३५ कातिपरी २६, ५२, ५४-५६, . ६२-६४, २२६ कांभोज ८६ काक २७३, २७५, २७६, २७६ काकनाड २७६ काकपुर २७६ काकस्य वर्मन २४२, ३६६, ३७० काठच्छ्री १६७ काठियावाड १६६, २७६, २७७ काण्वायन २६८, ३६६, ३७०

काबुल २६० कामदात १६, २४ कामरूप २६७ कारपथ २१३ कारले, मि॰ १६ कारलेली ३४, १०४ कारस्कर २१२--२१६ कारापथ २१३ कारी-तलई २०५ कालतोयक २३०, २३८ कालमत् ३५१ कालिकापुरागा २८ कालिदास १७५, २०७, २२१, २२७, ३६० काव्यमाला ७१ काशी ६, ५५, ३३२ कारमीर ७६, २१४, २३२, २४५, . २८४. ३२६ किंडिया ५४ किद्यो ५३ कियान १३० किल किला १२, १३, १२३, १२४, १२६-१२८, १६१, २४६, २५६ किलकिला नाग ३३७ किलकिला वृष १२८ कात्यायिनी देनी ३२३ कि कि कि घा २११ कान २४३, ३७७ की तिवस्मन १६७

कीर्तिषेण ६५, ६७, २४७ कीलहार्न ५, १५५, १८४, १८५, २०५, ३४६ क्तंतल ११७, ११८, १३६, १३६-१४१, १५२, १६३, १७०, १८५, १८६, १८८, १८६, १६१. २३६, २४०, २४२, ३७४, ३७७, 358 कड़र ३५७ कुगाल ७६ कुणिंद ६३, ६६, १००, १६५ क्रवेर २५४, २५८, ३८२ क्रबेर | नाग ७४, ११७, १३५, १४०, १५२ कुमार गुप्त १६०, १८३, १८६ कमारविष्णु प्रथम ३४८, ३४६, ३५० क्रमारविष्णु द्वितीय ३४६, ३५५, ३५६, ३५६, ३६१ कुमारविष्णु तृतीय ३४६, ३५५, ३५८, ३५६, ३६० क्रमार स्वामी, डा॰ ११०, २६२ क्रम्हराइ २०७ कराळ २५३, २५५, २५६, २५७, २५८ करेंशी, मि॰ हामिद ३२०. ३२१ क्रशन ७, १७, ३६, ४०, ४१,

प्र, प्र७, ७८, ७६, ८०, ८३, ६१, ६२, ६३, ६६, ६६, १०२, ११०, ११२, १२१, १६५, १६६, १६८, १७२, १७३, १७४, १७६, १७६, २७१, २७२, २७३, २८१, २८४, २८५, ३४३, ३८३ कशन यवन ६३ क्रशन संवत् १८ कशाल ७६ कुस्थलपुर २५७, २५८ कृथर १३० कृष्ण, एम० एच ४०६, ४१०, ४११, ४१२ ऋष्णराज द्वितीय ७२ कृष्णवर्मन ३६६, ३७० कृष्ण शास्त्री ३०५, ३२८, ३३८ कृष्णा २३६, २५२, २५६, ३१६, 338 केडफिसस २०८ केन १३, १२३, १३० केवट ७८ कैलिकल यवन १२६, १२७ कोंकरा ११८, १५२, १७०, १८८; 25E, 2E2 कोंकिशा वर्मान ३६८-३७२ कोंड ३१६ कोंडमान ३१०

कोच ४०६ कोट १०१, २०६ कोट वंश १०१, १५०, २०६, २४६, २४७ कोटा ७५ कोटदूर २३६, २५५ को हरिंग्टन ४०४ कोडवली ३०५ कोदबलिसिरि २५५, ३२३ कोलायर २५३ कोशल ६२; ११६, १४१, १४८, १५२, १५७; १५८, १७०, १६१, २३१; २३३, २३४; २३५, २४४; २४५, २५४, २५७, ३६२ कोशला १३, १४०; १५४, १५५; १५६, १६१, १६३, १८५, १८६, २३५, २४४, २४६, २५०, २५८, ३३७ कोसम ३२, ४४, ४६, १३२, १३३: १४४ कोसल दे० कोशल कोशला दे०-कोशला कोडिन्य २८८, ३१०, ३१५, कौती (कच्छ ) २७६, २८४, रद्र कौटिल्य २५८, ३१८

कौमुदी महोत्सव ६०, ६७, १४७, १४८, १७४, १७५, २०६-२१३, २१५-२१८, २४८ कौरव ३४० कौराऌ २३६ कौवाडोल ४१३ कौशालक १२४ कौशांबी ६, ३०, ३२, ३३, ४२, ४६, १४४, १६१, १८०, २१६, २४८, २५८, २६३ कौशिकी पुत्र ३११

ख

२४४; २४४, २५४, २५७, ३६२ खंडनाग सातक ३१२

१५६, १६१, १६३, १८५, खंडसागर मनका ३२३

१५६, १६१, १६३, १८५, खंडसागर मनका ३२३

१६६, २३५, २४४, २४६, १६४

स्म ३२, ४४, ४६, १३२, खरपळाणा ७६

खरपळाणा १०६

खरपळाणा १६४

गंग २५२, २६१, ३६१, ३६६, ३६८, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७८, ३८५ गंग-वंश २९७, ३४०, ३६६, ३६८ गंगवाडी ३७१ गंगा ३५, ३६, ४१, ६९, ६८, ११३, १३१ गंज ११६, १२३, १३०, १३३, १३५, २०६, ३६६, ३६८, ४०६ गंजाम २३६ गंहर १७१, २५२, ३१९ गंधर्व-मिथुन ⊏२ गज-लक्ष्मी ८३ गजवक्त श्रीनाग ७० गंग्यक ३१७ गरापति नाग ६०, ६३, ६५, ६६, ६६-७१, ६६, १४४, १७५, १८०, २४६, २४७, २५२, २६३, २७५ गमस्तिमान् २८८ गया २०५, ४१३ गरदे, श्री १८, २२० गरङ्ध्वज ८३, २७० गर्ग-संहिता ७६, ८४, ८७, ८८ गर्दभिल ३१८

गहरवार ५२ गांगेय देव ४०७ गांधर्व २८८ गांधार ३२६ गाथासतशती १७५ गारेना नाला १३० गाहडवाल ५२ गिंजा १८०, १६६ शिब्बन ७७ गुजरात १५२ गुगापति ४१३ गुगाब्य ८४ गुप्त १०, २६, ८१, २१०, २२८, . २२६, ३६६, ३८४, ३८५. ं ३९२, ४०७ गप्त लिपि २६३, २६४ ग्रप्त संवत २०१, २४२, २६८, २८०, २६४ गुर्जर १६७ ग्रह २३२, २३७, २३८, २३६ गृह-शिव २७६ गेरिनी २६७ गोदावरी २३६, २५२ गोनई तृतीय ८० गोपराज २६१ गोपीनाथ राव १०५ गोविंदराच द्वितीय १७७, १७८

नौतम गोत्र ३६७ गौतमी पुत्र ७, २८, ११६, १३६ ग्राउस, एफ० एस० ६१, १०३ ग्वालियर २५६, ३८०

घ

घटोत्कच २१०, २२६ घटोत्कच गुहा १३७, १६२

T

चंड २१० चंडसेन २१०, २१२, २१७, २१८, २४८ चंद बरदाई ७१ चंदेल ७६, ४०७ चंद्र २१०, २११, २१५, २१७, २६५ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य १०, १४३ चंद्रगुत प्रथम ६७, ७६, १४७, १४८-१५१, १६७, १६८, १७६, २१२, २१६, २१८, २१६, २२० चंद्रगुप्त द्वितीय ७४, ११७, ११८, १३२, १३५, १३६, १४०, १४२, १५०, १५१, १५२, २२१, र२२, २२३, २३६, २७१, २७२, २७६, २८२, २६१, ३८०

चंद्रग्रम ग्रहा १६३, २२२ चंद्रगृप्त मंदिर २७६ चंद्रगोमिन २१४, २१५ चंद्रगल २२१ चंद्रवीरवर ४१३ चंद्रभागा २३२, २७६, २८०, 258 चंद्र वर्मान २६३, २६४, २६५, २६७ चंदवल्ली २४२,४०६ चंद्रसाति २१०, ३०५, ३२६, ३२८ चंद्रसेन २१५, २१७, ४१३ चदांश १५ चंपा (क्योडिया) ११७, ३४४, 353 चंपा (भागलपुर) ५६, २३१, २३३, २३५, २६६, २६१, २६२, ३१६ चंपानगर ५६ चंपावती ५६, ६२, ६८, १०१, 355 चंगवती वंश ६५ चंबल २५६ चक ७८, ७६ चक पुलिंद ७८, ७६ चक्र चिह्न ६६, ६७

चगाका २७, २८, १३०, १३६, १६३ चनका-दे॰ 'चगाका' चनाव २६८ चमक ११६, १३५ चरन नाग ४७, ४८, ५०, ६५ चराज ४३ चर्नाक १३५ चलका २७ चलिकिरम्मग्रक ३२४ चांतिसिरि ३२२, ३२४, ३२६ चाँदा १६३, २३५ चाटमूल प्रथम ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२६, ३४५ चाटम्ल द्वितोय ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२८, ३२६ चाटिसरिका ३२४ चानका-दे० 'चगाका' चारदेवी ३५४ चालुक्य १७७, १९६, १९७, ४१२ चिरगाँव १२५ चीतलद्रग २४२, ४०६ चुंट ३०६ चुटु १६२, ३०४, ३०६, ३०६, ३१०, ३११, ३१४, ३१५, ३२४, ३२६, ३३१, ३३८, ३४०, ३५४, जयचंद्र विद्यालंकार २६५ ३६७, ३७४

चुदु-कुल ३०४, ३०६, ३०७, ३०६ चुदुकुलानंद शातकारी ३०५. ३०६, ३०६ चुदुमानव्य १६२, ३७५, ३७६ चुट्सातकर्शिय ३७४ चरा ३५७ चृतपछव ३५१ चेदि संवत १६६ चेदिय १६१, २०२ चेल्द्र १६६ चोल १७२, १७३, २५२, ३३२, ३६१, ३६२, ३६४ चौपाड़ा ४०६

छ

छठिसिरि ३२३ छतरपुर १०५ छचीसगढ़ २३५ छिंदवाड़ा १३६

ज

जगाइयापेट १७१, ३२१, ३२२ जनमेजय १०३ जबलपुर ५१, ७४, १३६ क्रम् ७१ जयदेव प्रथम २०८, २६८

जयदेव द्वितीय २०८ जयनाथ २०५, २०६, ४०७ जयपुर ६६, २७३, २७४ जयवर्मन ३३४ जयसिंह १६६ जयसिंह बल्लम १९७, १६८ जल १६४ जाट १०३, २१४, २१५, ३६२ जानखट ३६, ३७, ३८, ४०, ४१, ६७, ११० बार्च २१४ जार्तिक २१३, २१४ जालंघर १६४, १६६, १६७, १६८, २६३, २६४ जालप ७० बावा २८८, २६२ नासो ८, ६६, १३८, १८२, ३६५, ३६८, ४०५ जुनाइ यौवन ६१ जुष्क (वासिष्क) ५१, ८० जूनागढ्रर४, २६१, ३०७, ३०८ जैन ८०, ८१, ८२, ८३

升

भाँसी १२५

जोहियावार २७४

जेष्ठ नाग-वंश २५

झेलम २७५

2

टक ६१, ६६, ११२, १६५ टकनाग ६६ टकरिका ७१ टाक ७०, ७१ टाक-वंश ६०, ६४, ६६ टालेमी ५४ टिकारी ४०६ टैगोर व्याख्यान ६०

E

डवाक २६७

ह

ढंग १०५

U

णाय (=नाग) कुमार-चरियु ४१३ त

तरवाड ३२२ तलवर ३२२ तहरौली १२५ ताती १८७, २३८

ताब्राप ३४८ 💮 🐬 ताम्रपगी २८७, २८८ ताम्रलिति २३४, २३५, २६२-२६३, ३८१ तालगुंड १८६, २४१, ३१४, ३७०, ३७४, ३७६ तिगवाँ १०६ तिगोवा १०६, १८२ तिरवा ३६ तुखार ६२, ६३, १२१, १२२ तुखार-मुहंड १२, २२७, २८५ तुरुष्क ५१, ८० तेली-वंश ४०७ तैलप ४०७ त्रयनाग ४४, ४९, ५०, ६४ त्रिकृट ११८, १४१, १६३, १८८, १८६, १६१, २०३ त्रिगर्त १६४ त्रिपिटक ३८२ त्रिमित्र १५६ त्रैकृटक १२५, १८७, १६०, २०२, २०३, ४१०, ४११ त्रेकृट संवत् १९६, २०३ त्रे-मूषिक २४० ने राज्य २३२, २४०, ३७७

थारीपाथर ४०१

3° .

दंतपुर ३३५ दत्तदेवी ३८६ दत्तवर्मन १६४ दमन २५४, २५५, २५७ दमोह २७६ दयारामसाहनी, रायबहादुर ३६, 288 दरवेश खेल २३३ दरेदा ३६५ दर्शी ३३४, ३४८, ३५० दशनपुर २५२, ३४८ दशाश्वमेव ८ दह्नगण २११ दह्रसेन १८७, १६०, २०२, २११ दाठा-वंश २३७, २३८ दामोदरसेन प्रवरसेन ११७, १३६, 880 दामोदरसेन प्रवरसेन द्वितीय १३६, २४७ दाविक २०३, २३२, २३३, २७६ दार्वीकोर्वा २७६ दावींच २३३ दिवाकरवर्मन महीधवल १६४

दिवाकरसेन ११७, १३५, १४०, 880 दीछित, एम० के० ४३, ७३ दुगरई १२५ दुरेहा ८, ६६, १३३, १६८, ३६५, ३६६, ३६८ द्दिया ११६, १३६, १८४ देव ४४, ४६, २२१, २३५ देवगढ़ ६७, १७७, १७६, १८२ देवगिरि २३८ देवगुप्त ११७, १३५, १८४ देवनाग ६५, ६६, ६१ देवराष्ट्र २५६, २५७, २५८ देवली ७२, ७५ देवसेन ६७, १३७, १४१, १४२, १४७, १७८, १८८, १८३ देवेंद्रवर्मन २५५ देहराद्न १६४ दैवपुत्र ६३, ३४३ दैवपुत्र-शाहानुशाही २६६, ३४३ दैवपुत्र वर्ग २६९, २७० दौर २३३ दौलताबाद २३८

द्रोणाचार्य १२५, १२६, ३३८-

380

ध

घनंत्रय २५४, २५८ घनकस ३२२ घनदेव १४८ घरावत ४१३ घर्म १५ घर्म महाराजा ३४४, ३६१ घर्म महाराजाधिराज १७२, ३४२ घर्मवर्मन १५, २३, २४ घर्मस्त्र २१३ घान्यकटक ३४५ घारण २१२, २१५ घारा ७०, २४७, २७५ घारी २१५ घुवदेवी ७४, १५२, २२२, २७२

न

नंदिवर्द्धन २४, ७२, ७३, ७५, १०१,१३५ नंदिवर्मन प्रथम ३५८, ३५६ नंदी १६, १६, २०, ५५,७३, ६४,११४,३४२ नंदी-नाग ५७,७२,७३ नक्टी १८२,४०५ नरवपान १५

नगरधन ७३, ७५, १०२ नगवा ५६ नचना २८, ६६. १०४. १०६, १०७, १०६, ११२, १३३, १३५, १७८, १७६, १८१, १८२, २०४. २०६, ३९५, ३९६, ३६८ ४०३, ४०५, ४०६, ४०७ नरसरात्रोपेट ३५७, ३५६ नरेंद्रसेन १३६, १४०, १४७, १५८,१८५-१८७,१८८, १६०, १६२ नर्मदा ६३, १५४ नल १५७, १६१, १६२ नव ३५, ३६, ५५ नवखंड ३६२ नवगढ ३६२ नवनाग २०, २६, ३१, ३३, ४१, ४२, ४४, ४८, ४६, ५०, ५१, ्पूपू, पू, पू⊏, ६०, ६४, १०१, २२७, २२८, २२६ नवराष्ट्र ३६२ नहपान १५, १६, १८ नाग १४. १७, २३, २४. ३३. ३५, ३६, ५३, ५४, ५५, ५७, भूद्र, भूह. ६०, ६२, ६५, ७४. ७५, ६१, ६८, ६६, १००, १०१,

१०४, १०७ १०६, ११२ ११३, ११४, ११७, १२२, १२७, १२८, १२६, १५२, १५६, १५८, १६५, १७५, २२७, २२६, २३१ २४७, २४८, २७४, रदद, ३३३, ३३४, ३३५, ३३७, ३३६, ३४१, ३४६, ४१३ नाग गंगा ६८ नागदत्त ६१, ६२, ६५, २६३, रहप्र, रह७, २७५ नागदेव ५३ नागद्वीप २८८ नागपुर २४, ७२, ७३, ७४, ७५, १०१, १६३, ३१०, ३३३ नाग बाबा १०५, १०६ नागमुलनिका ३०६ नाग यमुना ६८ नागर १०२, १०४, १०७, २७३ नागर जाट १०३ नागर त्राह्मगा १०३ नागर लिपि ११२, ११३ नागर वर्द्धन १०२ नागर शिखर १०७, १११ नागर शैली १०२, १०३, १११ नागरी ११३

नाग वंश १, १३, १५, १६, २६, યું હર, હયુ, ११२, १५६, १६३, २४७ नागस ४६ नागसेन ६२, ६५, ६६, ६७, १४४, २४६. २४७, २४८, २५२, २६३ नागार्जुन ३१६, ३२०, ३२६, ३३०, ३३१ नागार्जुनी कोंड ८२, १७१, ३१६, 320 नागौद ५३, १०८, १२३, १३०, ३६५, ३६८, ३६६, ४०६, ४०७ नाचना १३०, १३१ नासिक ३१६, ३१७ नालंद २०५ निर्मल-पर्वत-माला ७४ नीकोबार २८८ नीमाइ १५४ नीलराज २५४. २५७ नेपाल २६, १५१, २६७, २६८ नेषघ १२६, १५६, १६१, १६३, २३०, २३८, २४४ नौगढ १५, २०१, २०४, ३६५

प

पंचक ७⊏ पंचकर्षट ७१, ६६ पंपा १५० पंपासर २१८ पद्धमित्र १५७, १५६, १८६ पतंजलि ६०, २८०, २८१ पदमपवाया १७ पद्मित्र १५७, १५६, १८६ पद्मवंश १६ पद्मालया ७० पद्मावती १७, १८, १६, २२, २३, २६, ३२, ३५, ३६, ५१, ५४, प्रप्राप्रह, प्रतः ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६६, ६७, ७२, ७३, ७५, ७७ हह, १००, १०६, १३५, १५२, २२६, २४७, २४८ २७५ पन्ना १२, १३, ११८, १२३, १३०, २६ ० परदी १६१

परम कांबोज २६५ परित्राजक महाराज ४०७ पलक्कड २५१, २५६, २५७

पञ्च १२४, १५६, १७०, १७१, १७७, १६५, १६७, १६⊏, २४०, २४१, २५०-२५३, २५४, २५६, ३१३, ३१४, ३१५, ३२६, ३२६, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३६, ३४०, ३४८–३४५, ३४६, ३४६, ३४७, ३४८, ३५८, ३६८, ३६८, ३६८, ३६८, ३७१, ३७२, ३७५, ३७५, ३७५, ३७५, ३७५, ३८५, ३८५, १८०, ४११ पांचाल १४७ पांडव ३४०

पाटलिपुत्र ६७, ६३, ११०, १४७, १४८, १६७, २०८, २०६, २११, २१६, २१८, २१९, २२०, २३७, २३८, २४७, २४८, २६३, ३८४, ४१३

पाठक, मि० ७३ पाग्रिनि २८१

पारिजिटर, मि॰ १४, १६, २५, २५, २७, ३६, ३८, ३६, ७८, ७८, ७८, १२७, १४४, १५७, १६०, १६०, १६२, ३००, ३०१, ३०२,

पारियात्रिक २४२, ४०६, ४१०, ४११ पार्थियन ३३६ पार्वेती ४०६ पार्लक-शाक ७६

पालद ७६, २७१ पिठापुरम २३६, ३२८ पिथुंड २५६ पिष्ट पुर १२४, २३६, २५५ पुचार ४०६, ४१०, ४११ पुरिकांचनका २७, २८ पुरिका २४, २५, २७, ∘२⊏, ६५, ७४. १०१, १३६, १६६ पुरिषदात २१, २४, ३२६ पुलका २७ पुलकेशिन् प्रथम १६६, १६७, १६८ पुलकेशिन् द्वितीय २३६, २५३ पुलिद ७८, ७६, ८६, ८७ पुछुमावि १८ प्रख्मावि तृतीय ३२६ पुष्पपुर २४६, २०८ पुष्पमित्र १४, १२०, १५७, १५८, १५६, १६०, १७०, १८६, १८७ १८६. १६०, १६२, २७६, ३१७, 388 पूर्वीय घाट २३६ प्रथिवी गीता ३८६ पृथिवीपेख प्रथम २६, ११२, ११६, १९७, ११६, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १४२, १४३, १४६, १६३, १७१, १७६, १८१, १८२, २०५, २३६, २४२, २४८, २५६, ३४६, ३७७, ३८०, ३८१, ३६६, ३६७, ३६८, ४०५ पृथिविषेण द्वितीय ११२, १२४, १३६, १४१, १४७, १४८, १८८, १६६, १६० पृथु ३८० पेनुकोंड ३७१

पनुकाड ३७१
पोरिप्लस २७६
पेशावर २७२
पेशापुरक १२४
पोविदाह ७६
पोंड्र २३१, २३४, २४६, २६८
प्रकीय ३२४
प्रकोटक २३४
प्रदीस वर्मन १६४
प्रमाकर १५८

प्रभावती गुप्ता ७२, ७४, ११७, ११८, १३६, १४६, १८१, १८३, १६२, २००. २०३, २१०, २१२, २१५, ३५०, ३८१ प्रवरपुर १३५, १३६, १४० प्रवरसेम प्रथम ६, ७,६, २७, २८, ६८, १६, ५५, ५७, ५८, १२१, १२२, १२६, १३१, १३२, १३३,

१३४, १३६, १४२, १४३, १४४,

१४६, १४८-१५१, १५३, १५४, १६६, १६७, १७०, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १८०, १६३, १६८, १६६, २००, २०३-२६५, २१७, २४६, २८४, ३१७, ३४४, ३४६, ३६४, ३६५ प्रवरसेन द्वितीय १३५, १३६, १३७, १४०, १४७, १८३, १८४, १८५, १६२, २०३, ३५० प्रवीर २७, १२१, १२२, १२८, १३६, १४५, १६३, १७८, २२७, २२८, ३४१ प्रवीरक ५५, १२३

फ फर्स्खाबाद ३४, ३६ फान ये २६० फान-हाउ-ता २६१ फाहियान २२३ २६२ ३८१ फूनन २६१ फ्लीट थ, ६, १०, २८, २६, ३०, ३६, ६१, ११२, १४५, १५१, १७८, १८४, २०१, २०२, २०४, २०८, २२५, २४०, २५२,

प्यू २६४

द्ध

बकसर १३४ बघेलखंड ५१, ५४, १६३, २०१ बनवसी ३०४, ३०९, ३१२ बनाफर ७६, ७७ बनाफरी बोली ७७ बनारस ८, ७६, ५५, १४६, २२६ विपिसिरनका ३२३ बपस्वामिन् ३२६, ३४५ बप्पा ३४५ बरमा २८७, २६०, २६४ बर्न, सररिचर्ड ३६, ४० बरार १५२, १५४, १६१, १६२, १६१, २३४, २३६ बर्हतकीन ६३ बर्हिन नाग ४८, ५०, ६४ बलवम्मन २६३ बल्ख २७२ २७३ बस्तर ७५, १५६, २३५, २५३, २५५, ३३३, ३३७, ३६२ बहावलपुर २७५ बागाट १२५, ३४० बागा २४७ बालाघाट २६, ५८, ११६, ११८, १२४, १३६, १३७, १४०,

१५५, १६३, १७३, १८४, १८५. २३८, ३३१ बालादित्य १० बाहुबल ३२२, ३२३ बिंबस्फाटि ७६, ७७, बिक्रीर १२५ बीजापुर १९६ बीदर १५७, १६१ बीसलदेव ६० बुद्धदेव ६५, १३८, १६४, ३२०, ३३५, ३६२ बुद्धवर्मान ३४६, ३५४, ३५५, ३५७, ३५८, ३५६, ३६२ बुद्रगुप्त २८७ बुलंदशहर १४, २२, ३४, ६१, १०३, २६४ बलंदीबाग ३२० बुइलर डा० ३७, १३७, १३८, १६४, १⊏४, २२६, ३५१, ३०४, ३२१, ३२६ बृहत् पलायन ३३४ बृहत्-वागा ३३४ बृहस्पति नाग ६४, ६६ बृहस्पति सव १२०, १२२, १७६ वेजवादा २५४, २५६, २५७ बेतवा १२५, २५६ बैक्ट्रिया ८८, ६२

बैक्ट्रियन ( ऋर्थात कुशन ) ८७ बोध गया ८१, ११०, २६० बोरिनियो २८८ बौद्ध ८०, ८१, ८३, ३८६ बौद्ध धर्म ७६, ८०, ८२, ६५, ६६, १३७, १६५, २६२, ३२५, ३८४ बौधायन २१३

ब्रह्मांड पुरागा १ंप्, १६, २७, ३०, ४१, ५६, ६२, ६७, ६८, ८५, १४६, १४५, १४५, १४४, १४४, १५४, १५६, १५६, १५६, १६६, १३४, १६६, १८६, १८६, ३०१, ३०२, ३०३

ब्रह्मानंद २२ ब्राह्मीलिपि ११३, १३२ ब्रिटिश म्यूजियम १६, ३५४, ३५५

भ

भगवद्गीता २२४, ३८७ भगवानलाल इंद्रजी, डा० ३०५ भटिदेवा ३२३, ३२४, ३२७ भद्रवर्ग्मन २६१, ३४४

भर ५२, ५३, ४०७ भरजुना ४०१ भरतपुर २७४ मरिदेउल ५२, ५३, ५४ भरहता ४०१ भरहृत ५३, ५४, १०६, ३६६, ४०१, ४०३, ४०७ भरौली ४०१ भवदात २१, २२, २४ भवनंदी २२ भवनाग ७, १२, २८, ४२, ४६, प्रथ, ६५, ६१, ११६ भवभूति १८ भांडारकर डी० श्रार० १२२, २०३ भाकलदेव ४०१, ४०६ भागलपुर ५६, २२६, २४६ भागवत १४, १५, १८, २७, ५५, ७७. ७८, १२३, १२६, १२८, १४४, १४५, १५५, १५६, १६१ २२६, २३३। २३४, २४४, २६८, २६६, २७४, २७६, २७७-२७६. रदर, रदर, रद४, रद्भ, २६६-३०१, ३०३, ३१८

भागीरथी १० भागीर १२५ भारकुलदेव ४०१

भारगवेंद्रसिंह ४०२ भारदाज ११५, १२६, १७०, ३३७-३३६, ३४०, ३५४ भारभुक्ति ५३ भारशिव ५, ७, ८, ६, १०, ११, १२, १६, २८, २६, ३०, ३१, ३३, ३४, ३६, ४१, ४२, ४६, पुर, पुर, पुर, पु४-पुप, पु७ प्रह. ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६८, ७२, ७३, ७४, ७५, ७८, ۲۶, ۲۲, ۲٤, ٤٠, ٤٤, ٤٦, **६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८,** १००, १०२, १०७, १०६, ११०, १११, ११४, ११६, ११६, १२०, १२८, १३१, . १३९, १४७, १४८, १६१, १६३, १६५, १६६, १६८, १७३, १७४, १७६, १७७, १८०, २०६, २१६, २२३, २६०, ३२५, ३२८, ३३३, ३३४, ३३५, ३३७, ३४६ ३६२, ३८३, ३८४, ३८७, इहर, ४०१, ४०५, ४०६, 800 भारहुत ५३ माब-शतक ६०, ६३, ७०, १७५, २४७, २४८,

भास १७५ भास्कर ऋपु घंघल १६४ मिलसा २५६, २७५ भीटा ८१, २०७ भीतरी २१४, २२२, २६० भीम प्रथम चाछुक्य २५६, २५७ भीम नाग ५६, ५७, ६४, ६६, 83 भीमसेन १८०, १६८, १६६, 200 भूटान २६८ मूतनंदी १६, १⊏, २३, २४, ३०, ५५, १२८ भूभरा, दे०-भूमरा भूमरा ६७, १०४, १०६, ११०, १७७, १७८, १८२, २०१, ३४१, ३६५, ३६८, ३६६, ४००, ४०१, ४०२, ४०५, ४०६, ४०७ मृत्य श्रांघ ३०४, ३१०, ३०२ मेड़ा घाट ६३, ११३ मेरव ५२, १८२, ४०४, ४०५ भोजक २३२, २३६, २४०, ३७७ भोजकट १२५, २३४, ३७८ भोगिन १५, २३, २४

म

मंभिर ३३५

मंगोल ७७

मंगलनाथ ३६७

मंगलेश १६७

मटराज २५३, २५७

मकर-तोरण ३४२, १३४

मगघ २६, ५८, ७७, १०१, १४८,

२०७, २०८, २०६, २११,

२१६-२१८, २३०, २३७, २४५

मगघकुल २०६, २३६, २३७,

३६६

मजुमदार, श्रार० सी० ११७,

२८८, २६०, ३४४ मजुमदार, एन० ४५, २८७ मजेरिक ३३५ मझगवाँ ३६८, ४०१, ४०२, ४०६ मझपिट ३१०, ३१२, ३७४ मणिधान्य २३६, २३० मणिपुर २६७ मणिभद्र १७

मत्तिल ६१, ६२, ६५, ६८, २६३, २६४, २६५

मत्स्यपुराण ६, १४, ५३, ७६, मलाबार १६२ ८१, ८२, १०२, १०४, १२६, मलाया २८७ १२७, १७६, १८२, २२७, महाउर १३ २८३, २८६, २६६–३०१, महाकांतार २३४, २३६, २५५ से ३०२, ३०३, ३१७, ३६७, ४०५ २५७ तक

मथुरा ११, १४, १८, २२, २३, २६, ३२, ३३, ३४, ३७, ४१, ४२, ५१, ५४, ५५, ५६, ५७, प्रह, ६०, ६१, ६३, ६४, ६६, ६७, ८२, १०६, ११०, १६५, १६६, २१६, २२६, २४७, २४८, २६३, २६५, २६६, २७३, २७८, ४१३ मद्र ६८, १०२, १६६, १६७, २१३, २१४, २७५ मद्रक ७८, ६६, २१४, २१५, २१६, २६८ मनु ६०, १६२, २६५ मयिदावेल ३४७ मयूरशम्मेन् १७१, ०२४०, २४१, २४२, ३१४, ३१५, ३३४, ३६७, ३७५, ३७६, ४०६, ४१०, ४११ मह ६६ मलय २८६ मलवली ३०४, ३०५, ३१०, ३१३, ३१४, ३७४, ३७६, ४०६ मलाबार १६२

महाकुंडसिरि ३२४ महाचेतिय ३२०, ३२४ महातलवर ३२२, ३२४ महानदी २३५, २३६ महाभारत ७१, ७२, ८५, ८७, १२५, १५८, १६४, १६५, माणिघान्यज २३०, २३१ २३६, २५५, २८०, २८४, ३६२

महाभैरव १८१, ४०५ महाभोजी ३०६ महामाघ २०१ महारथी २९९, ३०६ महाराचाधिराज २६०, ३४४ महाराष्ट्र १६७ महाराज १७२, १८१, २०३, ३२५, ३२८, ३३४, ३४३,

३६०, ३६३ महावल्लम राज्ज्क ३११ महासेन ३६, ५६, ३२५ महिष २३१ महीषो १५६, १५८, १५६, १६० महेंद्र २३१, २५३ महेंद्रगिरि २३६, २५५ महेंद्रभूमि २३५ महेश्वर १⊏१, ४०५

महेरवर नाग ६१, ६५, २६३ मांडा प्र मांचाता १२०, १८७, २७५ माकेरी ४०६ माठर गोत्र ३६७ १७२, २१४, २१५, २३४, २३८, माद्रक ६२, १६७, १६८, २६८, २७३, २७५, २७७ माधववर्मन प्रथम ३६६, ३७१, ३७२, ३७३, ३८५ . माधववर्मान द्वितीय ३६६, ३७०, 308 मानवदीय २८६ मानव धर्मशास्त्र ६, ६०, २८० मानव्य ३१०, ३११, ३७३, ३७४ मानव्य कदंब १६२

> मालव ७१, ६८, ६६, १००, १०१, १०४, १०६, १४०, १५५, १५८, १८५, १६७, २३२, २४२, २७३, २७४, २७५, २७७, २७८, ३१८, ३६०, ३६१

मालवा १०१, ११६ माहिषक २३१, २३५ माहिषी १५४

मानसार १०२

माहिष्मती १५४, १६३, २३८, २७५ माहेयकच्छ २३५ मिरलापुर ८, ५२, ५३, ५४ मित्र २३, १५६, २७६ मुंडराष्ट्र २०६, ३१० मुंडा ३१० मुंडारी ३१० मुंडारी ३१० मुद्राराज्ञ्च २११ मुदंड १७४

मुख्क तुखार १४६
मृष्कि ३७७
मृष्कि २३२
मृसी २४०
मेकल १५२, १५५, १५६, १५७
मेकला १३, १४०, १५४, १५५,
१५६, १५७, १६०, १६३, १७०
१८५, २३५, २४४, २४६, २५०
२५८, ३३७
मेघ १६१
मेघवर्ण २६०
मेदिनी २३४
मेघातिथि ६०
मेहरौली २२२, २३५
मैकल ११८, १५६

मैक्किंडल ५४ मैत्रक १८६, २७६ मैस्र २६६, ३०४, ३१०, ३३१, ३७१, ४०६ मोकिर २४२, ४१० मोराएस, मि० १८६, २४२ मौर्याट ५३ मौर्य १२०, ३१६, १६३, १६४, ३००ळ ६,८५, ८७, २६६, २७६, २८०, २८२, २८५, २८५

य

यज्ञ वर्ग्यन १६४
यदुक २३०, २३८
यदुकंश ६०, ६४
यपु ७६
यमुना ४१, १७३, १७४, १७६,
१७७, १७८, १६६, २२६, २४६,
२५६, २७५, ३४२, ३८४
यत्री २१४
यव २८६
यवन ८६, १२७, २८०, २८३,
२८४
यद्य ७६
यशः नंदी १६, १७, २३, २४,
२५, २६, १२८

यशोधरा १६४ यशोवम्मन २१४ याचना २७० याज्ञवल्क्य ६० यादव १६५, १६७, २६४, ३१९, ६१ य़एह ची १७३ युवानच्यांग १६५, ३२०, ३३०, 350 यूल ५४ यौधेय ६८, ६६, १००, १०१, १६८, २७३, २७४, २७५, २७७ २७६, ३१८, ३६०, ३६१ यौल्लमतिली २५६ यौन ८६, १२६, २४४, २८३, २८४ यौवन (यौब्रा) १२६, २८४

₹

रघु २४२, ३८८, ३६० रखुवंश १८७, २१३ रगाराग १६६, १६७ रमपाल २२१ रब्बाल दे० रमपाल राइस मि० ३०४, ३१४, ३६८, ३६६ राखालदास बनर्जी १०८, ४०६ रावव ३८८, ३८६, ३६० राजतरंगिणी ५१, ७९, ६६, २८५ राजन ३४३ राजनीति मयुख २४१ राजन्य १६० राजमहल ६३ राजमहेंद्री २५४ राजशेखर ६६, ११२ राम (रामस) १६, २१, ३८० रामगिरि १३६ रामगुप्त २२१ रामचंद्र १५, २२, २३, २४, २२१ रामटेक १३६ रामदात १६, २०, २२ रायकोट ३४८, ३४६ रायपुर १५६, ३३७ रावलपिंडी २७२ रावी २७५ राष्ट्रकूट ७२, ७५, १७७ राहुल १६४ रिद्धपुर १३६ रुद्र १४५, २६२ रुद्रदामन् २७५, २७७, २८१,

२६१, ३०७, ३०८, ३१८, २६०, २६२, २६३, २६५, ३३६ इद्रदेव ६, २६, ५८, ६३, १४३, लक्खामंडल १६४, २६५ २४४, २५४, २६२, २६३, लांगहर्स्ट, मि० ३२० लाट १४१, १६३, १८८, १८६,

सहस्य महारिका ३२४, ३२५

सहस्रेन प्रथम ६, २८, २६, ५५,

५७, ५८, ६३, ६५, १३१,

१३२, १३४, १३६, १४३,

१४४, १४५, १४६, १५३,

१६७, १८१, १६८, २४४,

२५३, २६२, २६५, २६६,

३४२, ३६६, ४०५

रुद्रसेन द्वितीय ११७, १३२,१३५, १३६, १४०, १४२, १४६, १५१,१८१,१८३ रेमिल ३१६

रैप्सन २०, २१, २२, ३२, ३५, ३६, ३८, ४६, १००, १५८, १८७, २०३, २१०, २६६, ३०४, ३११, रोज, मि०१०३, २१४

ल

लंका ६५, २३७, २८८, २८६,

२६०, २६२, २६३, १६४,
३३६
लक्खामंडल १६४, २६५
लागहर्म्ट, मि० ३२०
लाट १४१, १६३, १८८, १८८,
१६१, १६२, १६७
लाहीर ६८, २६३, २६५
लिच्छवी २६, ६२, १४७, १४८,
१५०, १५१, २०८, २०६,
२११, २१२, २१७, २२१,
२६२,३६१
ख्याई २६७
ल्यूडर्म ११, १८, ५१

व

वंधु नंदी ६३ वंग २३५, ३२६ वंगर १५, २३, २४, ५५ वकाट १२४ वज-सूत्र ३८२ वनवास २४०, ३२४, ३२६ वनसपर १७, ७६, ७७, २०६, २१६ वयछुर ३५६ वरहान द्वितीय १६६

वयछर ३५६ वरहान द्वितीय १६६ वराहदेव १३७ वरुगाद्वीप २८८

वर्मन २७५ वल्लभ १६८ वल्भी १८६ वसंतदेव वसंतसेन २६, २१०, २६२ वस १२० वशिष्ठगोत्र ३६७ वाकाट ८, १२४, १२५, १२६, 355

वाकाटक ५, ६, ७, ८, १०, १२, २५, २८, २६, ४६, ५७, ५८, प्रह, ६२, ६५, ६६, ६८, ७२, ७३, ७४, ८१, ८६, ६२, ६७, ६८, १०१, १०४, ११०, ११३, ११४, ११५, ११८, १२२, १२३, १२४, १२६, १२८, १२६, १३०, १३१, १३५, १३७, १३८, १४१, १४३, १४५, १४६, १४६, १५१, १५२, १५४, १५५, १५८, १६०, १६१, १६२, १६५, १६६, १६७, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १८१, १८६, १८७, ः । १८६-६१, १६५, १६६, १६७; ू१६⊏,

१६६, २०६, २०३, २०५, २१६, २२३, २२८, २३७, २३६, २४८, २४६, २५०, २५२, २५४, २५८, २६०, २६१, २६४, २७५, २६०, २६८, ३००, ३३१, ३३२, ३३७, ३२६, ३४०, ३४२, ३४४, ३४६, ३४७, ३५०, ३५४, ३६१, ३६५, ३६८, ३७२, ३७३, ३७६, ३७८, ३७६, ३८०, ३८३, ३८५, 258, १६१, २०४, २०५

₹50 वाकाटक राज्य ११५ वाकाटक संवत् १८७, वाकाटक वंशावली १३८, १४१ वागाट, दे-'वाकाट' वाजपेय १२०, १२१, १७०, १७६, ३२५ वाटधान्य २३६ वाड्क १७३ वागाी (बड़ौदा) १७७ वातापी १६६ वायु पुराण १५, १६, २७. २८,

३०, ५६, ६२, ६८, ७८, ८५, ् १०१, १२१, १२८, १४३, १४४ १४५,१५५,१५६,१५७,१५६, १६२,१७८, २२७, २२६, २३०, २३१, २३३, २३५, २३७, २४४, २६६, २८६, २८६, २६८, २०१,

वासुपूज्य ५६ वासिठि पुत्त ३२८ वासदेव ३, ११, ३३, ३७, ३८, ४१, ५१, ६३ वाहीक ६१, २१३ वाह्नोक ८६, १५७ विंध्यक ६०, १२१, १२३, १२६, १४४, १५५, १५६, १६० २२७, २६८, ३००, ३३७, ३३८, ३३६ विंध्य-शक्ति १२, १३, २७, ३०, ११५, ११६, १२०, १२१, १२२, १२५, १२७, १२८, १२६, १३०-१३१,१३७,१४३, १४५, १४६, १५६, १५७, १६०, १६१, १६२, १६३, १७०, १७१, १७२, १७४, १९५, २०४, २२७, २२८, २४४, ३१७, ३२६, ३३७, ३३८, ३३६, ३४१, ३४३, ३५१, ३७३, ३८५

विंबस्फाटि ७६ विक्रमादित्य ८४, ३६० विजय ३४१ विजयगढ ५२, २७४ विजयदशनप्र २५२ विजयदेव वर्मन २३७ विजय नंदि वर्मन २३६, २३७ विजय नगर ३३१ विजय-पलोत्कट ३५७ विजयपुरी ३२१ विजयस्कंद वर्मन प्रथम ३३८. ३५५ विजयस्कंद वर्मन द्वितीय ३४८, ३५२, ३५४, ३६५ विगदुसिरि ३२४ विदिशा १३, १४, २२, २३, २५, २६, ३२, ५५, ७२, ७३, ७६, ६८. १२३, १२८, २५६ विदिशा-नाग २२७ विदूर १५४, १५७, १६१ विद्याघर ७० विद्यासागर, जे॰ १५७, १५६, 300 विन्वस्फाणि १७, २६, ५८, ७६ विलसन १५५, १५७, १६०, २१३, २३३, २३८, २३६, २४३, २७८, ३०२

विशाखांक ३२२ विशिक १०४ विश्व स्फटिक ७६ विष्णु २२२, २२४, २२५, २६०, ३८४, ३८५, ३८७ विष्णुकद्द ३०६ विष्णु गोप प्रथम २५४, २५५, २५७, २५८, ३४४, ३४६, ३५२, ३५३, ३५४, ३५३, ३५६, ३६०, ३६३, ३६५, ३६६, ३६९, ३७१ विष्णुगोप द्वितीय ३५७, ३५८, 348 विष्णु पुरागा १५, २६, २७, २६, ५१, ५४, ५५, ५८, ६०, ६३, ७⊏, १२६, १२७, १५५**,** १५६, १५७, १५६, १६१, २१३,२२८, २२६, २३०, २३१, २३२, २३३, २३५, २३७, २३८, २३६, २४३, २६६, २७४, २७६, २७८, २७६, २८०, २८२, २८४, २८४, २६७, २६६, ३०१, ३०३, ३३२, ३७७, ३८८, ३६२ 1036 विस्णुयशोधर्मन २८४ विष्णुवराह २२२ विश्ववम्मीन ३१६

विष्णु वृद्ध ११५, १२२, २१३, ३५४ विष्णु स्कंद ३०५, ३०६, ३१२ बीरकूर्च ३३३,३३४, ३३४, ३४० ३४१, ३४८, ३४६, ३५०, ३५१, ३५२, ३५५, ३५८, ३६०, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५ वीरकोर्च दे०-वीरकुर्च वीर पुरुषदत्त ३२१, ३२३, ३२६, ३२८, ३४२ वीरवर्मान ३४१, ३४६, ३४८, ३५१, ३५४, ३५६, ३६०, ३६१, ३६३-३६४, ३६५ वीरसेन २०, ३२, ३३, ३६, ३७, रेन, रेह, ४०, ४१, ४२, ४८, ४९, ५०, ५६, ५७, ६४, ६६, ६७, ६८, ६१, ६२ वषनाग - दे॰ नंदीनाग वेंगी २५१, २५२, २५३, २५५, २५७, ३३० वेण (वैन गंगा) ३३४ वेमकेडिफिसस २०८ वेळेस्ली २८७ बेल्द्रपलैयम १७७, ३४१, ३४८, ३४६, ३५८, ३५६, ३६१ वेसर १०४ वेसर शैली १०३, १०४, १११

वैजयंती ३०६, ३११, ३१२ वैदिशनाग १६ वैद्र्य १५८ वैष्णावी ८३ वोगेल, डा० ३१६, ३२३ व्याघ्रदेव १३५, २०६ व्याघ्र नाग ६५, ६६ व्याघ्रसेन १८७, १८६, १६१ वृद्धिवर्मन १६४, २६५

श

शंखपाल ६१, २६४
शक्रोननो शक्रों २७१
शक १८, ८४, ८६, ८७, ६६,
१६६, २०३, २३२, २४२, २४४
२६६, २७०, २८०, २८१,
३१७, ३२६, ३८४
शक्ति वर्मन २३६
शवंनाथ २०१, २०४
शवर २१६, २१८
शांत कर्ण ३३०
शांतक सातवाहन ३३०
शांतिवर्मन १८८
शांतश्री ३२३
शांतथमान १५८

शातकार्ण प्रथम १७० शातक्शि द्वितीय ३३० शातवाहन - दे० 'सातवाहन' शातहनी ४१० शापर प्रथम ६२, १०२ शापुर द्वितीय २७१, २७२ शारदाप्रसाद जी १२, १३३,३६६ शालंकायन २३६, २३७ शालद २७१ शाल्य २१३ शाल्व १६५, २१३, २१४ शाहानुशाही २६६, २७०, २७२, २८६, ३८४ जिलर शैली १०५ शिखर खामी २२१ शिमोगा ३१० शिल्परत १०५ शिव ३५० शिवरवद वर्मन्-दे० 'शिवस्कंद वर्मन् शिवदत्त २१, २२, २४, ३१६ शिवदात-दे॰ 'शिवदच' शिवनंदी २१, २२, २३, २४, 80, 44 शिवनंदी स्वामिन् १७ शिवपुर २६८

शिवस्कंद वर्मन १७२, १७५, शोडास १८ ३०५, ३०६, ३११, ३१२, ३१३, ३१५, ३२७, ३२६, ३३४, ३३८, ३४२, ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३७४, ३७५, ३८५ शिवालिक १६४, २४६ शिशु २५, २६, २७ शिशुक ५७, १४५ शिशुचंद्रदात १६, २०, २१, २२, श्रुष्म ६१, ६८, २६३, ६५ शिश्चनंदी १६, २०, २२, २३, 28 शिश्चनाग २२ छंग १२, १३, १४, १६, १७, १७०, १६३, ३३६, ३८३ श्रद्ध २७८ ग्रूर २३२, २७७, २७८, २७६ श्रर श्राभीर ८६ श्चर-योधेय २४३ श्रूरसेन १६५ शेष दे०-शेषदात शोषदात १६, २०, २२, २३, ५५, १५ शेषनाग १५, २०, २२, २४ शैशिक २३८ ा 🛒 शैशित २३०

शोरकोट २६८, २८० शौद्रायग २७८ श्रीपर्वत १७१, ३२०, ३२७, 398 श्री-पर्वतीय ३००-३०३, ३०४, 388 श्रीमार-कौडिन्य २६० श्रीइषं संवत् २०८ श्रुतवर्मान २६२

ष

षष्ठी ३०३, ३२३

स

संभलपुर २५३, २५४ संन्यासी ४०७ सकस्थान ४०६, ४१० सतना १३, ४०१ सतलज २७४ सप्त कोसला १५७, १६१, ३३७ सप्तांघ्र १५५ सम तट २३४, २३५, २६७, २६८ समि दे०-'सामिन्'

समुद्रगुप्त ५, ६, ७, २६, ४६, ६१, ६२, ६३, ६६, ६७, ७६, २७६ हर, ६७,६८, १०६, १०६, ११५, ११८, ११६, १२४, १३६, १४२, १४३, १४४, सातकार्यो १२०,३७६ १६३, १६७, १६८, १६६, १७५, १७६, १८०, १७२, २०४, २०५, २०६, २१६, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२८, २३०, २३८, २४१, २४२, २५४, २५८, २७३, २७५, २७७, ३३०, ३३४, ३३८, २८०, २८६, २६०, २६१, ३४३, ३६७, ३७६ २६३, २६४, २६५, २६६, ३१५, ३१७, ३३७, ३३६, ३४४, ३४६, ३४७, ३६०, ३६५, ३६६, ३७२, ३७३, ३७६, ३७७, ३७६, ३८०, ३८१. ३८७, ३६०, ३६२, समुद्रपाल २२१ सम्राट ६ . सर्थिदक ४०६, ४१० सरमुना १६३ सरहिंद ६१ सवनाग ६२, ६३, ६७, ६८

सहसानीक २७३, २७५, २७६, साँची २७६ साकेत १४६, २१०, २२१, २३० १४७, १४८, १५१, १५३, सातवाहन १२, १४, १६, १८, ७४, ६४, १४६, १६२, १७०, १७१, १७३, १७६, २०२, २०४, २०८, २८३, २६७, २६=, ३०१, ३०३, ३०५, ३०७, ३०८, ३१०, ३१५, २३४, २३५, २३६, २३७, ३१६, ३१८, ३२०, ३२४, २२६, ३२७, ३२८, ३२६, 380, सातहनी ४१०, ४११ सारनाथ ७६ सासानो १६६, १७२, २७०, २७१, २७२, २९५, २६६ सिंघ १६६, २४४, २४५, २७८ सिंधुनद २३२, २६२, २७६, 258 सिंहपुर १६४, १६५, १६६, २३६, २६४, २७५ सिहल २६०, २६३, २६५, ३३५, ३३६

सिंह वर्मन प्रथम १६४, २५५, ३५३, ३५६, ३५७, ३५८, ३५६, ३६५, ३६६ सिंह वर्मान द्वितीय २५५, ३५३, ३५४, ३५६, ३५६, ३६०, ३६६, ३७० सिकंदर ३९० सिकम २६८ सिद्धातम २५५ सियाल २१३ सिवनी ७४, १३६ सीस्तान १६६. २६५ संदर वर्मन ६७, १४८, २११, २१५ स-गांग प्रसाद २११, २१८ सदर्शन सागर ३०८ सपुष्प २०५ सप्रतीक नागर १५८, १५६ सुप्रतीक १८० समात्रा २८८, २६२ सुरपुर १४, २२, ६७ सुराष्ट्र १६६, १८६, १६२, २३२, २७६, २७७, २७८, ३०७, ३१८, ३१६ स्लेमान २६५ स्शर्मन् १४, ३६६

ससनिया २६४ सूरजमऊ १०५, १०६ सेंद्रक ४१०, ४११, ४१२ सेन वर्मन १६४ सौम्य २८८ सौराष्ट् -दे - 'सुराष्ट्र' स्कंद ५७ स्कंदगुप्त ६७, ७४, १६०, १६२, २१४. २३७ स्कंद नाग ५६, ६४, ६६, ६१ स्कंद वर्मन प्रथम ३४७, ३४८. ३४६, ३५०, ३५१, ३५२, ३५४, ३५६, ३५७, ३६५ स्कंद वर्मान द्वितीय ३४६, ३४८, ३४६, ३५०, ३५१, ३५२, ३५४, ३५५, ३५६, ३५८, ३५६, ३६१, ३६४ स्कंदवर्मन् तृतीय ३५३, ३५६, ३५६, ३६५, ३६६, ३६६, 300 स्कंदशिष्य ३४६ स्त्रीराष्ट्र २३६, २४०, ३७७ स्पूनर डा० २०७ स्मिथ विसेंट ३-५,२१,२३, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३८, ३६, ४०, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ¥=, €=, E8, १००, ,१०€

१३२, १३३, १६३, २०३, २३६, २६४, २७२, २७३, २७४, २७६, २६०, २६४, 888 स्याम ३३५ स्यालकोट २१३ स्वर्णविंदु १८, १६ स्वाति ३१२ स्त्रामिदत्त २५४, २५५, २५७ स्वामी १८

ह

हम्मसिरिणिका-दे॰ 'हर्म्यश्रीका' हय नाग ४७, ४८, ४६, ५०, प्र, ६४ हयस-दे॰ 'हयनाग' हरहार २४६ हरिवंश २७८ हरिवर्मन ३६९ हरिषेण १३७, १३८, १४१, १४७, १५२, १५३, १६३, १७८, १८८, १८६, १६०-१६३, १६६, १६७, •१६८, २५१, २५३, २५८

हर्म्यश्रीका ३२२, ३२३ हर्षचरित ६७, ५४७ हस्तिन १५, २०१, २०४ हस्तिभोज १३७, १४१, १६३, १६५ हस्तिवर्मान २५३, २५७ हाथी गुंका १०४, १०७, १८५, २५६ हारितीपत्र १६२, ३०४, ३०५, ३१५, ३७४, ३७५ हारीत गोत्र ३६७ हॉल. डा० १२१, १५५, २१३, २३३, ३०२ हिंद राजतंत्र ७२, ११८, १५६, २१४, २१५, ३०८ हिरजकस ३२४ हीरहडगल्ली ३४८ हीरानंदशास्त्री, डा० ३१६, ३२३, हीरालाल, रा० बहा० १२, ७३, ७५, १२३, १३६, २७४, ३६२ हीरालाल जैन ४१३ हर्मनद १६६ दुष्क (दुविष्क) ३३, ३७, ५१, ζo,

हूगा ७७, १८८, १८६, २१४, हैदराबाद ११६, १६१, २४० २६१, २८४ होशंगाबाद २५, ५१३

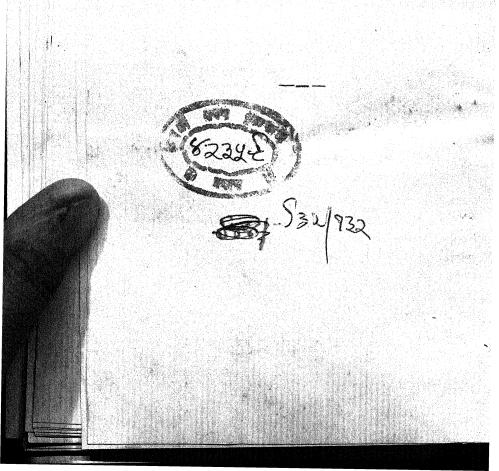

